# PROFESSIONAL PAPERS

ON

# INDIAN ENGINEERING.

VOL III -1866.

#### EDITED BY

MAJOR J G MEDLEY, RE, Assoc Inst CE, PRINCIPAL, THOMASON C E COLLFGE, ROORERS



### ROORKEE

PRINTED AND PUBLISHED AT THE THOMASON COLLEGE PRESS,
CALCUTTA THAOSES, SPINE & CO. DOMBALY THAOSES, VINING & CO.
MADRAS GANYS, DROTHERS LONDON, SMITH, ELDER & CO.
MINDROLLEY
MINDROLLEY



### PREFACE TO VOL III

On the completion of a Third Volume of these papers, I have again to offer my best acknowledgments to Contributors and Subscribers. The quantity of original matter in the present volume has been increased, the same care has been exercised in the selection and abindigment of Official and other papers, and I am glad to say there is every prospect of the Fourth Volume being as satisfactorily filled as its predecessor

The History of the Great Trigonometrical Survey is concluded in the present Number, having now been brought up to the date of the published Annual Reports. In its compilation I have been largely indebted to Mr. Harry Duhan, for his valuable assistance in abridging the voluminous MS reports in the Head Office, and to the present Superintendent of the Survey (Laeut-Col Walker, R. E.) for his permission to make these extracts. As this series of papers has evoluted great interest, I propose shortly to publish them in a separate volume and perhaps to add some further illustrations. No. 14, being the first Quarterly Number of Vol. IV., will be

No. 14, being the first Quarterly Number of Vol IV., will be assued on 1st February next.

The price for Vol IV for 1867 will be as before, Rs 14, if paid by 1st January next; after that date, Rs 16, or Rs 4 for each Quarterly Number. 11 PREFACE.

Orders and Subscriptions acceived by the Editor at Roorkee, by Messrs. Thacker and Co, Calcutta or Bombay, or Messis Gantz, Brothers, Madras.

English Subscribers will receive then copies through Messrs. Smith, Elder & Co., for 32s. the Volume, including postage.

J. G. M.

# INDEX TO VOL III

| Aden Tanks, The By Lieut S S Jacob, B S C,                 | 218   |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Allahabad Jaul, The,                                       | 47    |
| Bombay Revenue Survey, The By Lieut -Col A Cowpei, R E,    | 184   |
| Bombay Water works, The By Henry Conybease, Esq, M Inst,   |       |
| CE,                                                        | 380   |
| Bridge Foundations in Sandy Rivers By R G Elwes, Esq, CE,  | 287   |
| Budge, Iron, over the Goomtee-Lucknow,                     | 329   |
| Cawnpore Memorial, The,                                    | 116   |
| "Comptage Ambulant," The By A J Hughes, Esq , C E , .      | 67    |
| Double Island Lighthouse, The By Lieut J McNeile, R E,     | 129   |
| Engineering in the Deraját By the Editor,                  | 278   |
| Ganges Canal Committee, Report of the By the Editor,       | 319   |
| Great Indian Peninsula Railway, The By J J Berkley, Esq.   | ,     |
| M Inst., CE,                                               | 188   |
| Hastings' Shoal, The By Hugh Leonard, Esq , MICE, FGS,     | 880   |
| Hurroo Bridge, The, Lahore and Peshawur Road By Lieut-Col  |       |
| A Taylor, RE, CB,                                          | 269   |
| Kanwar Harbour Works By Captain W Goodfellow, R.E.,        | 365   |
| Lattice Gudeis, Stiesses on By J. Hart, Esq, CE, 35 and    | 341   |
| Madras Canals, Financial Results of By Lieut-Col Anderson  |       |
| RE,                                                        | 392   |
| Manufacture of Irrigation Pipes. By Capt W. Jeffreys, R E, | 272   |
| Masonry Girder Bridges                                     | . 151 |

|  | INDEX |
|--|-------|
|  |       |

| Notes on Levelling,                                                                 | PAGE<br>8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Notes on Roads and Canals, Practical By T Login, Esq., C E                          | 353       |
| Presbytenan Church—Allahabad,                                                       | 177       |
| Poona Conference, The By the Editor,                                                | 1         |
| Public Works Department, The By the Editor,                                         | 109       |
| Railways in War,                                                                    | 179       |
| River Works on the Gogia By Lieut W J Carroll, RE,                                  | 251       |
| Roads in Assam By Major Briggs, Superintending Engineer, 49 and                     |           |
| Road Tracing in South Canara By an Officer of the Madiae Engineers,                 | 117       |
| Roads in Coolg By Major R H Sankey, RE,                                             | 228       |
| Survey of India, The Great Trigonometrical, 94, 305, and                            | 402       |
| Sye Birdge, Water-way of the By Lieut-Col C W Hutchinson R E ,                      | 374       |
| Theory of Arches, On the By Alexander H Macnair, Esq., CE                           | 239       |
| Tonse Budge, The By Geo Broadrick, Esq, CE,                                         | 6         |
| Ventilation and Cooling By the Editor,                                              | 218       |
| Vertical Canal Falls, with and without Gratings $\;\;$ By Lieut-Col J H Dyas, R E , | 7.1       |
| Water Supply of Fort Wilham By Capt S T Tievor, RE                                  | 2         |
|                                                                                     |           |

# LIST OF PLATES

| PHOTOGRAPHS                              |  |     |
|------------------------------------------|--|-----|
| Cawnpore Memorial,                       |  | 116 |
| Tonse Budge, E I Railway, (Fiontispiece) |  |     |

Engravings.

Inon Bridge over the Goomtee-Lucknow, 329

| INDEX | 111 |
|-------|-----|
|       |     |

| Photo-Zincographs                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Measuring a Base Line,                                                                                              | SO9 |
| The Tso-Moran Lake—Thibet,                                                                                          | 402 |
| The Baltono Glacier-Thibet,                                                                                         | 404 |
| Lithouraphs                                                                                                         |     |
|                                                                                                                     |     |
| Aden Tanks,                                                                                                         | 220 |
| Allahabad Juil—Plan of,                                                                                             | 48  |
| Bombay Revenue Survey—Measurer's Map (192)—Diagram,                                                                 | 206 |
| Bombay Water-works, 380 and                                                                                         | 386 |
| Bridge Foundations in Sandy Rivers,                                                                                 | 294 |
| "Comptage Ambulant,"                                                                                                | 68  |
| Double Island Lighthouse-Elevations and Section, 130 and                                                            | 132 |
| Engineering in the Derajat-Map of the Dera Ghazee Khan                                                              |     |
| District,                                                                                                           | 278 |
| Great Indian Peninsula Railway—Map,                                                                                 | 134 |
| Hastings' Shoal,                                                                                                    | 330 |
| Hurroo Bridge-Elevation-Cross Elevation of Pile Piers,                                                              | 270 |
| Kanwar Haiboui Woiks,                                                                                               | 366 |
| Lattice Giders, Stresses on-Diagrams of, . 36 and                                                                   | 40  |
| Manufacture of Invigation Pipes—Section of Tile Making Machine                                                      |     |
| and House—Sketch of Kiln at Nanou for Bunning Tiles (274)                                                           |     |
| —Design for a Furnace for Burning Tiles,                                                                            | 276 |
| Masonry Guder Bridges, . 152, 156, 158, and                                                                         | 160 |
| Presbyteman Church, Allahabad—Elevation, Principal Entrance,<br>Portion of Side Wall,                               | 178 |
| Roads in Assam-Map to Illustrate Major Briggs' Report, 50 and                                                       | 164 |
| Road Tracing in South Canara—Map of District (118)—Tracing<br>Quadrant, Forward Staff (126)—Sections of Hill Roads, | 128 |
| Roads in Coorg-Map of Coorg (226)-Roads in Coorg, .                                                                 | 228 |
| Theory of Aiches, 240, 242, and                                                                                     | 246 |

INDEX

17

| Tonse Bridge, E I Railway-Elevation of Abutment and one Pier    | FAGI |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| (6)-General Plan of one-half Span (16)-Staging used in the      |      |
| Election of the Guideis,                                        | 20   |
| Trigonometrical Survey-The Astronomical Circle (98)-Towers      |      |
| erected for the Principal Triangulation on the Plains,          | 810  |
| Vertical Canal Falls-Experimental 8-foot Vertical Fall (No 17), |      |

(76)—Vertical Fall with Grating (78)—Neaz-beg 17-foot Vertical Fall,

Water Supply of Foit William—Plan Showing Distributing Mains

Water Supply of Fort William—Plan Showing Distributing Mains
(24)—Details of Filter (28)—Plan of Distributing Reservoir
and Force Pipe, 30

# THE POONA CONFERENCE.\*

In August 1864, a Public Works' Conference was held at Poons, which appears not to have been the first of its kind. It was attended by a large number of Executive Engineers, and the Collectors of the neighbouring districts, and its objects are declared to have been to show "what has been done during the past season? What is doing this season? What is proposed for future seasons? And how are funds to be provided, with a view to the preparation of the Budget for 1865-66" Such information being furnished under the several heads of "Irrigation Works—Harbour Works—Reclamations—Military Works—and Bridges of various kinds" The information reven in the numbed abstanct, however, refers

almost entirely to Roads, of which it appears that the Bombay presidency is singularly deficient, more than two millions stenling being estimated as required to complete the several lines, neally all of which are stated to be Imperial. The occasion is perhaps a good one to diaw attention to the necessity of extending the operations of Local Flonds, with a view of providing the country generally with a proper system of internal communications, and at the same time of seeing that the large sums annually grained by Government, are expended in the most advantageous manner. The main Lines of Railway now approaching completion, have proved too expensive of constautedion and working, and too poor an investment of capital to allow us to hope that they will be supplemented by

Abstract of Proceedings at the Conference held at Poons in 1894 Printed for the Bombay Government

minor lines except in particular localities, for many years to come. At any late there is little doubt that a very great development of the present Traffic must first take place by means of ordinary roads before these will be superseded by Railways Now, a very large proportion of such roads, though doubtless of Imperial importance in the eyes of the local authorities, are strictly Local, and in other countries would be made from local funds, while it is almost impossible for the Central Government to balance the respective advantages of the numerous claimants on its attention. One consequence of this is, that money is distributed to all, but necessarily in such small sums that few of these roads are ever completed. A certain stage is reached, the road is lined out, the earthwork completed and culverts built, and then all the money that can be yearly granted, is barely sufficient to keep in tolerable repair what has been done; the large streams remain unbridged and the road is unmetalled, and an unmetalled and unbridged road is to all intents and purposes no road at all If the Imperial Funds were limited to strictly Imperial lines, there would be some chance of these being finished, and all others should be provided for either by Local taxation or by Tolls directly levied on those who use them. It is said that the Turnpikes established on the Grand Trunk Road

It is said that the Turnpikes established on the Grand Trunk Road some ten years ago were unpopular, and so is all taxation generally, but it was strictly in accordance with native usage, transit duties being levied by every native Government in the East. It was also said that in many instances the returns from such toll bars did not pay for their cost, as owing to the flatness of the country the traffic was able to escape them. Whatever the reason, the tolls were abolished in these provinces, except on the Boat Bridges over the great Rivers. In Bengal, however, there is still a toll-bar at Shie ghotty on the Trunk Road, and others on the District roads, which in 1863-64 produced a (net?) return of Rs. 76,110, besides more than three and a half lakes not from the Ferry Fund collections. There estainly seems no good reason why tolls on Roads should be more objectionable than Bridge tolls, and the latter are in force at every bridge-of-boats throughout the country. Now, if you make a

ent pay for crossing a nickety boat-bridge, you have à fortiors a night to make it pay for crossing a good permanent bridge, and if the tuniphles were established at proper distances on the bridges, some at least objections to them might be thought to cease

Nor would there seem any insuperable obstacle to allowing roads and bridges to be made by joint stock companies, privileged to exact certain fixed tolls, or else to create Local Road Trusts by district taxation. Every ton of goods carried (at least by Government) on a kucha road could afford to pay two annas per mile if carried on a metalled road instead (see Vol I p. 303), and even if this rate has to be diminished for private traffic, I believe there are a very large number of district roads with traffic sufficient to afford a handsome return by the levy of tolls \* Thus the traffic over the Delhi biidge-of-boats, according to ietuins lately published for three unfavorable months of the year, exceeds 10,000 tons yearly, and one anna a ton on this per mile would represent a capital of Rs. 12,000 on every mile of road leading to it over which such Tiaffic runs, considerably more than would be required to make such a road. No doubt all such taxes upon traffic are objectionable as tending to check its development, but if ever a tax were justifiable, it is surely when it is at once expended on the direct advantage of the district where it is raised. That the wealth of the country has immensely increased within the last few years is admitted by all; the capital spent in the country by the construction of Railways and the expenditure consequent on the larger European force now maintained would make us infer this, even if it were not proved by the great use in puces all over the country. The money is therefore here, and Imperial taxation seems to be at fault as to the mode of getting at it. Why not try the extension of local taxation, thus relieving the Central Government of much troublesome supervision and not a little anxiety? Time was when Local Works were rather

<sup>•</sup> The strength of a road, like that of a beam, is only that of its weakest pair, and if one of the version of the real road is a road of the road view is left into high which extra power is required to diag the carrage, the same draught power must prescharly be kept up for a large portion of the trailie as if all the road was saidy, so that a metalled road while incomplete saves prostically intelle or nothing to the private carrier.

a by-word, and much money was wasted by District officers who were anateur Engineers, when each was anxous only to show more miles of kucha roads opened out yearly than his neighbours, and when the oold weather tour of the Lueutenant Governor had at least one good, that the whole population of the district was impressed to extemporize bridges and make the roads passable for His Honor's carriage. Much of that is passed away however, local funds are expended under professional supervision, there is little doubt that they go much further than impenial grants, and its only a pity that they exam be doubled or trebled in amount

Among other subjects discussed at the Conference, a memorandum was submitted by Captain St C Wilkins, R E, on the Subordinate Establishment of the Bombay Public Works Department. It appears that the European Overseers are all taken from the Sappers. and without any previous training. The consequence is that they are quito unfitted for their important duties, whether as Builders, Surveyors, or for Office work The establishment of the new Engineering College at Poonah will probably remedy this, by providing a proper training establishment, but there seems no reason whatever for drawing the students solely from the Sappers. The Roorkee and Madras Colleges are open to the whole army, and the Sappers furnish a very small per centage of the number of men annually trained. The value of this training will I think be testified to, by almost every Officer in charge of works on this side, nor am I aware of a single case of an Overseer having been discharged from the Department on the score of mefficiency, though unfortunately men do succumb to the common temptation of strong drink. Of this fault, however, there are I believe not more (if so many) instances than amongst any similar number of inspectors or foremen drawn from England, while the advantage of the previous military training is felt and acknowledged by all. Captain Wilkins proposes a special training for the students; that they should be divided into four classes, viz., Builders, Surveyors, Draughtsmen and Estunators, and should be compelled to make their choice. No doubt the advantage of special training is great, but with hunded establishments as in

India, it would seem desirable that a man should have a more general training than in England Moreover, it is difficult if not impossible, to train men as practical builders at a Collego, while experience has amply proved that in all the other three branches the same man may acquire a very considerable profisencery

The same remark applies to the native Subordinates, of whom Captain Wilkins expresses a high opinion, though stating that "the native mind is eminently unpractical". The reason of that, however, simply is that the natives who flock to the Government Colleges to be trained into Sub-Overseers are not the sons of masons, carpenters and blacksmiths, the working classes, but the sons of bunyahs, and others whose pulsuits are sedentary rather than active The native working classes have not as yet appreciated the benefits of education, when they do, I believe the Sub-Overseers trained for the works will show a great improvement over those now sent out, though the training at a College must still be theoretical to a large extent, and practice must be learnt on actual work. Engineering must be on the same footing in this respect as Law, Medicine or indeed any other profession, and there will always be men in each whose native genius can to a great extent dispense with theoretical training, though they are generally the first to lament the want of it.

Such Conferences might perhaps be held occasionally with advantage in other places, as a means of exchanging information, and ensuring joint action, especially in the case of local works under different authorities. Hitherto, in this Presidency, they have been limited to the discussion of patientlar measures.

J. G. M.

### No XCIII.

# THE TONSE BRIDGE

Description of the Bridge over the River Touse, exected for the East Indian Railway Co, wan Allahabad, with particulars of its Mode of Construction By Geo Broadence, Esq., Rendent Engineer, East India Railway.

The man line of the East Indian Rahmy arrives, at a distance of 18 miles sest of the liver Jumna and of about 21 from Allahabad, at the river Tones, which lises in Rewah or the adjoining districts, to the southwest, and after a course of about 120 miles flows into the Ganges at the village of Punassah. The lailway is extred across it at about 4 miles above this village, measured along the course of the stream, which is very tortunous.

At the point of crossing, the banks present a tolerably equal amount of inclination to the bed, that on the west being about 10 feet lower than that on the east, and being overflowed in ordinary floods

These banks and the bed of the iver consist of fine dark gray rives silt, of a sandy nature, and having cocasional thin beds of vuy pure sand; the silt containing also a good deal of kinkur, and being overlaid by 18 or 20 feet of regetable or alluvial soil. A bed of look of the old red sandstone formation, and having its strata much disturbed and shattered, occurs 5 miles above the bridge, and above this point the rives flows through a rocky country

At the point of crossing, the River is about 1,000 feet wide at ordinary flood level, but from Febinary to the setting-in of the rains, its throad of water is fordable, and not above 70 feet wide. From the highest point





of the banks at the site of the bidge, to the lowest point of the bottom of the actual river channel, is about 57 feet, the average depth of the channel being about 49 feet

So wide and deep a channel implies the fact of the descent of a great volume of water at certain periods, and accordingly we find that the floods due to the discharge of the nace drained by the nive, use to the height of 30 feet above the low water level, and descend with great rapadity, frequently as much as 7 miles per hear. In May 1856, the liver rose 25 feet in 44 hours

The height of the water in the rains, however, occasionally reaches 50 feet, and for a great part of the pexicd between July and the middle of Eoptember, the surface is above the height due to local fixeds. This is caused by the water of the Ganges "bedmag-up" from that rivel, which it does to a distance of 12 or 14 miles above the bridge, at such essens the surface is stagnant, and very favorable for some operations connected with bridge building

The local floods run with a volume of water that occupies the wellock channel below then surface, so that the waterway is little more than that necessary to duscharge the floods at a considerable speed, there being hardly any "slack-water" at the sides. Therefore it was most desnable that the channel should be obstructed as little as possible by the proposed bridge

This consideration as well as the great isse that would have been required for anches, tendered it necessary to adopt the Grader form of bridge This was further rendered necessary by the fact that it was exceedingly doubtful whether all the anches could have been turned in one season, and whether a conferring left to support the last such, if not so turned, would have resented the foods, miles most expensively designed and constructed. It must be borne in mind that Indian irvers which have been closed on arched bridges, have usually been, if while, shallow, thus tendering it considerably easier to leave the centres under an act during the remains.

The abutments also must have been much more massive, if designed for a bridge of arches, than those of the present bridge, which merely carry a vertically acting load

The use of the girder form of span also allowed of a road-bridge being combined with a railway bridge at a minimum expense, and in my opinion every bridge carrying a railway over a large livel in India ought also to arry a road passable for vehicles of all knots, a great number of crossings, rould thus be obtained at httle greater cost than that required to carry yet the ratiway only, the great expense being usually in foundations. The tells on such hadges would probable yield a good dividend on the small series cost recurred to invoide the extra road.

The girder form of bridge having been decided on, the question of the lesign of the bridge became confined to the best form of span, of foundanons, and width of waterway.

The lattace-grader was selected by Mr. Rendel, the Consulting Engineer to the Company in England, and the ironwork of the bridge, weighing about 1,200 tons, was constructed by the firm of Westwood, Ballie Camp-cell and Co, of Millwall The spans adopted were 150 feet, and the thackness of pens was reduced to a minimum, being 12 feet only at the narrowest part.

Sevenal experiments were made by order of Mr. Putser, at that time Chuef Engraces of the N. W. Provinces durasion of the railway, in the during of piles in the Tones, but from considerations of the uncertainty of the supply of tumber and of its dimebility in this country, the plan of building on wells was finally decided on for foundations

The bidge was commenced on 1st November 1858, by Mr Campbell, who previous to his resignation of the Company's service commenced four piers out of the six in the bidge

Each pier rests on twelve Wells, of which ten are of 12 foot external diameter, and are arranged in the form of a parallelogram, while the two others, of 10 feet diameter, are situated at the ends or "noses" of the piers to carry the ent-waters. The stemming of the wells is 8 feet 8



Fig 1.

inches thick, built on cmbs confposed of radial slabs of timber 6 inches thick, confined in place by two squane frames of sell timbe, fixed as in the sketch in the mingin, and belted through each intersection, the slabs being likewise dowelled. The slabs were of the tiese grown in the adjoining country. The curbs were further provided with upight suspending bolts, built into the steming which was of brightwort. The wells could in

few metances be sunk more than 5 or 6 feet without recourse to the jham as the work was below the low water level of the myer. The jhams were

wrought by windlasses with simple capstan-bar arms, made on the spot, the jhams were of iron throughout, and suspended by §-inch chains

The ankung of the wells proved techous and difficult, owing principally to the fact of their being sunk, not through sand, (the soil for which this description of foundation is adapted), but through a sith haring the consistency of a light clay with no power of running in under the curb, and building very hard against the buck cylindess. The running in of sand under the curb of a well, though frequently a great disadvantage, is perhaps a less will than the founshon of lings hollows under the curb, into which part of the stemmig may fall after breaking off from the remainder. These was often a space of 6 feet in height under the curbs of the wells of the Tonse burdge, into which the cylinder sometimes slipped 2 or 3 feet at once, after remaining motionless for weeks in spite of loads of brickwork of 100 or 150 tons weight applied on the top in addition to 20 or 25 feet of stemmig. Clay likewise hangs under the curbs, and does not fall forward into the contro of the well so as to enable the linus to bung it un, as is the case with said.

The sate of progress was slow, the general result of the smknng on the whole of the nunety-three wells un the bridge, having been a hittle over 1 foot per well per month of the working season. The whole of the well sinking occupied four years and two months, of which twenty-seven months were lost by floods and other causes, of which one of the pinnepal was the time required to else or out times a depth of 20 feet of slush, which had accumulated during the rains of 1861 and 1862, over the wells of the east abutiment. This cost from 10 to 15 rupess per 1,000 cubes feet for removal, as it was semificial.

It must not be supposed however that all the foundations were sunk simultaneously. The piers were commenced in such order, and at such intervals of time as circumstances permitted, the above-named result of about 1 foot per well per month was the issult as affected by every circumstance, except the grand one of the yearly floods. The piers were being built, and the girders were being exceted, simultaneously with the well sunking, before the actual termination of which, two-thirds of the entire work of construction of the horder had been combleted

Some difficulty was experienced with the foundations of piers No 4 and No. 5. In the former two wells fell over on their sides in the flood of 1859, and lay in a hole of 7 or 8 feet in depth, which had been

A01' 111

sounced around them. As we were badly off for pumps or any efficient means of removing the wates, the piecess of extination of the fallen cylincies was very slow, the bickwork, though only put together about a year previously, was so hard as to require to be blasted for its removal, and the cuib and lower part of the cylinder remaining under water, was diagged out by main force, new wells were then sunk in the place of those extracted.

Difficulty was also experienced with the fifth mer, the wells in which tell mwards till the tham would not hang clear of the side of the bore By applying the tham outside the wells till the curbs in some instances had been reached, and loading the wells with 50 to 100 tons of brickwork on the higher sides, about half the wells were so far brought unright that they were sunk nearly home, the others however threatened to delay the completion of the whole budge to such an extent, that though the wells were much out of perpendicular, and not down by several feet to the required depth, it was determined to build the mei on them. They were therefore enclosed in a sheet pulmy of whole balks of creosoted Baltic fir s foot square, and driven down to the level to which the wells should have reached, these piles were secured at top by a double half timber walmg tied through the pier with iron rods or chains with sciew ends. The wells were then all cut off to a depth of nearly 10 feet below the low water level of the river, and united by a mass of brickwork 7 feet thick, covering the whole area of the foundation, the space between which and the sheet palme was filled up with rubble stone. While cutting off the wells, &c , the water was kept down by a force of 600 coolies, baling with the baskets used for irrigation, assisted by an Appold's pump, driven by steam power, for part of the time. The pile driving was successful, as the soil was favorable for the operation, the rams weighed 18 cwt, and the piles did not descend above 1 mch for each blow of a 15 to 20 feet fall of ram.

It was at first proposed to stannoh the wells so as to build up the heateng with brickwork, and for this purpose wooden platforms loaded with brickwork were lowered down to the bottoms, and the space between them and the interior of the well was caulked with wooden wedges payed with hemp and tallow, which were driven by a man wearing Sidés diung-dress, in the use of which several of our bucklayers speedily became expert. The platforms being fixed, it was attempted to bale the wells dry This, however, met with but partial success, and in all cases when the well was dired, it was built up solid

I found this plan, however, uncertain and expensive, and also that the lime set very well under water, which induced use me to fill the wells are solid with concrete, this was composed of—

| Lame (sere | ened) i | er c | ant . | _        |       |      |         |   |       | 25  |
|------------|---------|------|-------|----------|-------|------|---------|---|-------|-----|
| Buckbats,  |         |      |       | broken   | to    | pass | through | a | 2-meh |     |
| ııng,      | ٠,      |      |       |          |       | ٠,   |         |   |       | 50  |
| Soothhee ( | unscre  | med) | ), .  | ***      |       |      | ***     |   |       | 25  |
|            |         |      |       |          |       |      |         |   |       | -   |
|            |         |      |       | Per cen- | t., , |      |         |   |       | 100 |

The concrete was sent down in buckets, which were upset at the bottom of the well, and which were passed through the interstices of a frame of hamboos laid over the wells' mouth, as in sketch (Fig. 2)

This frame was turned round one-quarter of a revolution at the lower-Fig 2 ing of each bucket, so as to ensure the even dis-



tribution of the concise over the area of the boul, or the well, when a certain number of buckets hed been counted into the well, the conciste was rainmed for half an hour with the end of a heavast gap; then another layer inserted, and so or, till the low water level of the river had been reached.

The wells being filled up, the temporary brickwork which had been added to raise the jihams above the water surface of the river was removed, the water being baled down for this purpose to 6 or 7 fet below the level of that in the river, the spaces between the wells were then cleared out about another foot lower, and levelled off On these was placed a foot of packing of bruckbars, and the brickwork of the wells was then corbelled over this packing till it met that of the adjoining well, and the foundation presented an unbioken floor of biokwork. It was desired to avoid vanding over the meterorium spaces to obrate lateral thrust A mass of solid brickwork, 3 feet thick, was then built all over the floor abovementioned, which brought the work up to low water level the ends of this mass were faced with ashlar.

I may mention, in passing, that bricks which had been burnt to a black color and spongy texture, though exceedingly hard, were subject to a decomposition, probably by the rusting of the black oxide of iron in them, and had to be excluded from work which was to remain constantly under water. This may, of course, have been a peculiarity of the clay of the locality, and I have not heard of its having been noticed elsewhere

The Puss were bulls seconding to the general dissumg accompanying, the cutwates up to the base mondling were faced with heavy ashlar, in courses of about 18 inches thick, with drafted edges, and picked down between them. The average local floods rise to about the height of the base mondling, and as there is usually no rapid flood of any dunation above this level, and stonework at the Tones was very costly, the original proposal to face the cutwaters with it for their whole height was given up

Attempts were of course made to obtain the stone from the rocky country mentioned as occurring not far above the bridge. A large area of country was examined, and more than one trial quarry opened. A considerable quantity of stone was got at a place called Scolmance, 9 miles by water from the bridge, the quarry being on the inver bank, and being stated to lave been the one whence a good deal of stone was obtained to build the negbbouring fort of Khyagurh, now in runs. Marks of meient quarrying are visible below the present low water level of the river and under water. Totally unlike that in the immediate neghbourhood, however, this stone proved so finable and soft that it could had by be worked to an arris, and could be used only in parts of the bridge not much exposed to wear, or of lessus consequence, as the filling in of the caps of the piers. The cost of "banng" this quarry was also very great, owing to the shatered state of the state which were full of faults

The Soolmance quarry having been abandoned, another was commenced inland, also about 9 miles from the bridge, on a hill above the village of Kohrar, here there was little expense for "baring" and better blocks could be obtained, though the bods so fat as we worked them were but about 18 inches thick. The stone was of good color but turned out so hard that it could not be wrought without unreasonable expense, beades which the carriage over a most wretched district kucha road was very costly. Some of the stone from this quarry was, I behave, used in the Cawinpore Memorial, owent to its matching the remainder in color.

A large quantity of rubble was obtained about 5 miles above the bridge, but of very inferior quality, though hard and durable as grante.

The greater part of the ashlar was finally obtained from Chunar, that

for the cutwaters of four peers was supplied ready wrought by Mr Carter, then a stone dealer there, and having been prepared under the supeuntendence of a practical Englah meson, was un every respect most satisfactory. It was sent up to the Tones by water, and here I may state that one of our most amonyan hundances in building the bridge was the want of depth at the mouth of the rive. A bar extends across it on which there is not above a foot of water in April and May Many of the beats were of course unable to pass it, and their cargoes had to be dischaged at the village of Susah, on the Ganges, and brought on in other boast future the rains.

By erecting stages of bamboos in the water, on each of which about 50 cooles were placed with phourahs, having long handles for cleaning away the mid, and at the same time narrowing the channel with low embandments, so as to throw a stonger steam through the parts where the mid was being agritated, the channel was usually kept open in the dry sesson for boats of 200 manuds bunden, though it frequently required from 12 to 20 men at the towning line to get them past the obstruction. The bar at the month of the Tonse moreoven held up the water at the works and added a good deal to the expesse of gotting in the foundations of the budge

The rest of the ashlar was obtained from the quarries on the Junina and from Mirzapore, and wrought on the works.

The Bicks were made at the village of Kuthoulee, about a mile end a half from the bridge. Here a brok yard of 50 acres was established, working 20 large kinls. Some of these were of the kind known as the "Roukee" kin, in which the broks are placed on arches having sits, through which the heat ascends. The out-turn of bricks from these was an average one, but they were given up owing to the expense and delay of rebuilding the arches which fell in at every burning.

The "flame-kiln," in which the wood is placed in flues among the blicks to be burnt, and also burnt in "chulshap," or ovens built of the same, and running under the mass, was the form found to answer best. The fiel was usually wood, but charcoal was used to a limited extent, and with excellent results. The avenage out-turns were 70 per cent. of fair bircks, but only 44 per cent. were as a rule permitted to be used in the bridge, the rest being used in building a station on the line.

Wood cost Rs. 28 per 100 maunds, and the cost of the bricks was from 11 to 16 per 1,000 bricks of first class quality and of English

dimensions They were crushed with a load of about 600 lbs on a cubic inch, being by no means of a hard description

The Lone was burnt in kins, and made from swept up kunkur, no onplah (on kundah) or fuel inferior to wood was allowed to be used in burning it. It was almost of a pure white color, and cost Re 20 per 100 culto feet, it was considerably hydraulic. It was used in equal quanties with southkee, and the ingreduents of the mortar were screened through an non sieve of \(\frac{1}{2}\)-inch spaces. Owing to the case bestowed on the seriesming, no grinding was necessary for imming the mortar, which was done in "tagara," or brick toughs with rakes or phourable.

In execting most of the piers no scaffolding was employed, except a sloping stage of 60 feet in height, up which all the instensis were carried. The rate of progress was 1 foot to 1 foot 6 inches in height of the pier per diem; the work being done by day labor, which was found, when well summitmeded by an European, to be chester than contact burkwork

The Abstances of the bridge were built in juts of some 50 fees in depth, as they stand well back into the liver banks. Considerable trouble was experienced with the western pit, from the falling in of the black sait which forms the greater part of the sides. A very extensive slip took place in 1800, filling up one-fount of the depth of the pit. Thus took place on the day after 500 cooles had been removed from work in it. The mass came down with great violence, and without waiting, the sides being at the time sloped to 1 to 1.

The greater part of the work in excavating these pits was paid for in cownes, a very expeditions method of working, and one much liked by the people. The earth was "got" and "filled" by daywork beldans, and removed by the cowne people So well were the former kept up to then work by the latter, that 200 culno feet per diem per man were frequently "got" in a damp study soil

The cost of the excession was from Rs 8 to 7 per 1,000 cubn fost, except for removing sleah, the "lift" being from 10 to 90 feet, and the "lead" 50 to 200 feet. In some cases there was as much as 1,400 feet lead, and in these I trued the plan of laying temperary rules and running the earth out on English-made the wascens peaked by coolers; owing to the shortness of the run, and to the fact of my having been obliged to use the permanent-way material for the road, as well as the imperfect "tip" that happened to be available, no reduction in cost below that of doing the

same work by cookes was effected, though I have little doubt but that m cases where labor is scarce and the lead long, properly constructed wagons could be used with much economy, without a proper "tap," however, the lead must be very long to make at worth while to employ them

The Plant for the whole works, exclusive of brick yard arrangements, consisted of 24 lime kilns, 9 English fashion smiths' forges, a sawpit of English fashion also, and covered in , a carpenters' shop of 95 feet in length, a hme store of about 3,000 square feet area, 3 moulding floors for carpentry and masomy, shed for 40 bullocks, and a temporary bridge over the liver of three spans of 20 feet each, with ghâts and road over it, besides the plant specially used for erecting the monwork. About 30 acres of ground were occupied by the works, plant, and materials, exclusive of the actual river bed

The Ironwork of the bidge began to arrive in 1861, it was all brought up by steamers from Calcutta. The first cargo of some 400 tons was delivered at the site of the bridge about October of that year passage of the first steamer up the Tonse was an event for the neighbouring population, crowds of whom assembled on the banks as the vessel and her two heavily laden flats passed up

A large portion however of the cargoes of the steamers had to be discharged on the banks of the Ganges owing to want of water at the mouth of the Tonse, it was brought up to the works on country boats. More than one piece fell overboard during the operation, one weighing a ton, in 12 feet water in the Ganges, which was recovered by tackle hooked on by native divers. No crane was used in unloading the 1,200 tons of iron in the budge, every piece having been carried on shore by hand

The ironwork was erected on a double row of wedges supported by a scaffolding of sawn tamber, consisting for each span, of trestles about



60 feet in height, an elevation of which is subjoined, these trestles carried six double rows of whole tember balks as longitudinals, the trestles being arranged in pairs, as shown in (Fig. 8), in which the outline of the grider is

represented by the dotted lines.

At the level of the top of the piers were four rows of longitudinals, the

outermost pair of which carried a line of rails on which worked a travelling crane studing across the gride. The inner pair of longitudinals at the lower level carried the tension links of the grider, and the upper pair of longitudinals curried the compression member, or "top-boxes"

The trestles were, in the first two spans elected, supported by piles of sal timber, as shown in the drawing, but all the spans besides were erected on stages resting on a low of about 60 sleepers under each sill. The thread of the stream runs through No 2 span (reckoning from east to west), and it was consequently necessary to fill this channel up and divert the liver through an artificial cut of 70 feet wide, passing under one of the spans already completed, a new temporary bridge being erected over the cut for conveying the supply of materials. As it was desirable to save tune, the sleepers were laid on the earth as soon as it was filled into the natural channel, and while it was in a state to barely support the weight of the cooles who filled it in. A bed of 18 mehes of dry sand was placed under the sleepers, which were beaten down with heavy mails before the sills of the stage were laid I tested a certain number of the sleepers with a weight of iails greater per foot square, than that which they would have to support when under their greatest builden, and was gratified to find that they did not sink above 3 inches. In fact the greatest extent to which they sunk under the weight of the stage and girder, was 2 inches only. The sleepers were ordinary railway sleepers. The stages were erected with derricks, of which I had five, each of 75 feet or more in height, working two on each side of the stage, the fifth being much stronger and capable of hoisting 4 tons to a height of 80 feet. This derrick was in its practical details designed by my foreman carpenter, and proved very efficient, the great difficulty being in raising it on end. This was done by two tackles acting from the top of one of the mers and secured to the derrick at one-third of the length from its upper end. These tackles consisted of a pair of two sheaved blocks with double purchase crabs on the falls.

The larger dernok was used for sanding up the longitudinals of the stage, the travelling crane, the stones, weighing 274 tone each, on which the bed plates of the girders rested, and the heaver pairs of the girders themselves. The guys were secured to piles 15 feet long, driven into the river bed where required. The smaller timbers of the stage were sent up "by the rum," 1 s., by a gang of men raming away with the falls of the





takles, which was a much quicker method than using ciabs, though I would not recommend it except in cases where it is extremely desirable to axive time. About these weeks were required to creef the stage for one span. The longitudinals immediately under the tension-links over the 30 feet bays, were steingthened by trusses (about in 18p. 3) of viroughtinous with cast-ions saddles. These had been tested up to 19 tons for each longitudinal of 24 mches by 12 mches, and were thus amply strong to carry the portion of the weight of the girder imposed on them previously to its completion.

The griders rested on eleopers of Baltac fir, or sal, under which were folding wedges of 8 feet long, the camber or upward curve being given to the grider by additional wooden packings of different thicknesses under the wedges.

The spaces between the longitudinals were covered with the non-floorme plates, to be used in the upper roadway, so as to form a continuous platform from pier to pier Several fatal falls from the stages having taken place among the workpeople. I had a net of lones with meshes about 1 foot square suspended from the under surface of the flooring of one span I was obliged to abandon this, however, when the rivetting commenced, owing to the danger of fire Each frame of the spans was put together on a plaster floor on the river bank, and each piece numbered similarly on each side of one of the joints, so that when the frames were taken apart for removal into the river bed, they might readily be selected When the guder was able to stand alone, the stages were pulled down by the derricks used in their erection, the demolition of each stage occupying only close eight dey- A large grantity of "clicer" tout a from the Honologas and u of in the staging at much resembled thate & redish pine, and was rather a springs scope word not likely to be very durable. It was no doubt at an ansea oned state, writin mer taitly account for the above delice. The rest of the stages was eather of round sale, it - or spraind Baltia or Anamie in In-

As the details of the Godes may not on very cosh descender from the drawings which I have been able to furnish, a general description of them may be useful in enabling the resder to understand the method of their erection.

They consist, like all framed girders, of parts constructed to resist compression at the top, and of a set of struts, which from their inclination convey the weight of the guder and load, from the top member towards the piers, the vertical part of this stress being again transmitted by a set of tension bais from the lower to the upper member, again removed by the next set of struts a stage further towards the piers, and so on to the last struts, which bear against strong upright columns of boiler-plate on the tubular or "box" principle. As the strain on the strate and ties increases from the centre of the guder towards the ends, then scantling is gradually increased, there being four classes of these bars in each span

The struts and ties intersect each other at right angles, thus forming a lattice wall of which the top-boxes may be called the coping, and the chain of links securing the struts from parting at foot, may be called the foundation Two pairs of such walls make up one span, a floor being laid at the

bottom of the walls to carry the carnage-road, and another overhead to carry the nailway. The lower member, by which the bottoms of the struts are tied together, consists of a double layer of flat bars or links placed on edge and united by bolts with each other, and with outer plates to which the struts and ties are rivetted. These links are not flexible like a chain, but have then ends rigidly connected by the bolts This double line of links increases in stiength from the ends to the centre of the girder. the number of links being greatest at the centre, and at the ends reduced to merely the two outside plates carrying the lattice bais. The lattices are strengthened transversly by a bracing



inserted between the walls which form the sides of the span and which are marked wiv in the marginal sketch (Fig. 4) sketch the bracing, which is of a zigzag form, is indicated: RY is the iailway, co the compression member or "top-boxes," TT the tension links or lower member, RD the road, and ww the walls of lattice work, or "webs" of the guder The bars com-

posing these webs or walls are of the "channel" section, (marginal sketch, Fig. 5.) rivetted back to back at the intersections Fig. 5. The top boxes are simply boxes of boiler-plates, increasing in strength from the ends to the centre, and

secured together by flanges rivetted with inch rivets, the ends of the boxes and the flanges are planed to ensure a good butt

The guides test on blocks of east-ron hollowed out underseath, and holted to the bettoms of the "end standards" or vertical boxes. These blocks rest on "saddles" of east-non fixed at one end of the guide, so as to admit of a movement there in a creatala or vertical direction only, while at the other end of the guide the saddles in moosely on east-ron rolles, working on planed surfaces, so as to admit of a horizontal movement during expansion and contraction under changes of atmospheric touperature, as well as of a circular vertical movement to comparate the deflection arising from loads on the guider. The maximum horizontal movement due to a high natural temperature is about 1½ inch, the guidests extend movement taking place when the nights are cold, the guidess expand in the hot weather to the full extent, and then length remains then unabrored till a decided change of weather sets in Undea a June sum the ron-work becomes heated to a degree that rendess it difficult to keep the hand long upon it.

The nonwork of the westermost, or of No 7 span, was the first commenced. The parts had been carried into the inverted and lad under the staging during the exection of the stage, and on 24th March 1862, the first portion was sent up for exection. This was one of the central outside plates of the lower member, the whole of which was land down as fast as the materials could be got up. The teasion links were laid down to the cambles and proper line, and temporarily connected by pure "durits" passed loosely through the holes, on encouring these, this boils were substituted. These boilts are most important parts of the bridge and ought to fit with the greatest accuracy. To prevent any bending of the boilts on damage to the screwed ends, they were driven in with 10 lbs coppen headed hammers, or with ordnary sledges with a lead packing next to the boils. These boilts are of the best Bowing-bridge iron, and very great case had been bestowed on their tunning and finishing

The lower member being completed, the central diaphrams were next Fig 6 got on end and secured in their places by colters



got on end and secured in their places by colites. Of these httle implements, represented in Fig. 6, several thousand were made to secure the parts of the budge loosely together during exection, bolts being employed for the same purpose where presents accuracy was requised. The centie "top

box" was next sent up and temporarily secured, the others were then

added, resting on the cross beams of the stage, the vertical boxes or end standards were last got into place

The fiamework or outline of the guider being thus completed, the lattice bars were got in and riveticd to the upper and lower members, the top boxes being simultaneously rivetted together with the non beams carrying the roadway overhead

A few of the non loists of the lower loadway were coltered on to keep the girdes steady, and a few colters put into the intersections of the latice, one low of which on each side was also livetted up. The girder was then ready for "launching" or lowering down on its bearings. This operation commonly took about 20 minutes, men being stationed at each pair of wedges, both above and below, to drive them back with sledge hammers The levels of about six points had been previously observed with a smrit level, placed on one of the piers, and these were again read off when the whole of the wedges were clear of the guider, and the deflection in launching noted. The amount of this deflection or descent of the girder is in a great degree a test of the workmanship displayed in the manufacture of the parts, and more especially in the erection and rivetting up. It amounted on an average of the spans to 15-inch, its minimum was 5-inch, and maximum 24 mches The amount of camber, or unward curve, given to the spans, was from 3 to 5 mches, from which the descent in launching was a deduction This remaining cambre was reduced further to one inch at the sail surface by adjusting it in the timber longitudinals of the road

The girder being lowered upon its bearings, the stage was next pulled down, and re-enected for another span, three sets of staging, or a complete set for each of three spans, being used in erecting the seven spans of the bridge

At the commencement of the rane in 1868, I evoided pulling down the travelling crane, which was placed on a low truck, running on a line of rails temporarily land on the top of the spans, and blocked with timber so as to steady it. The stage was removed from beneath it, leaving the side frames suspended outside the grider. When required to be removed to another span, as there were no stages to carry it, it was transferred upon the tack along the grides already completed to the stage, which was ready to receive its wheels, for the exciton of another span. The crane weighed 7 tons, and it was a considuable suring of time and expense

TONSE BRIDGE-E. I RAILWAY Staying used in the erection of the Girders.

Plan at A



to avoid taking it down and electing it on the top of the new stage when the lams were eyes

This came was calculated to lift about 2 tons, and with it all the heavier parts of the grides were excited, except the bed-plates and end standards, which were sent up by the large describe before-mentioned. The lighter parts were sent up "by the run" by means of teckles hooked on the work where convenient, besides which a considerable number of the parts were carried up a slope of bamboos crected to give access to the spans for the workpeople. Besides the above teckles, a small derrick standing in the lower roadway was found very convenient.

Ten or twelve sets of rivettens were employed in rivetting-up each span, cach set consisting of four smiths. Portable forges were sent out from England for this work, but were specially abundanced for the common native forge, in which a small plate of non for the fire, and a hand-bellows is all the apparatus necessary, and which constitute a forge far more convenient to natives, than those on the English plan For the workshops, however, the English forge is almost essential

The most important of the other tools were screw jacks of from 5 to 12 tons' purchase, and powerful screw clamps for closing the bars of the lattice solidly together while rivetting

The revetters had been well trained at the Soane bridge, and were thoroughly accustomed to the work, the English revetters being mainly employed in superintendence

After the girders had been launched, they were completed during the rains. The upper floor is covered with non plates, the lower with a double layer of diagonally laid sill planking callked at the joints, and 5 inches in total thickness.

In the case of the last two spans exceted, the stages and pur were carried up simultaneously, and a considerable pout on of the garde, No 6, was built on the stage before the piet had reached the level of the bottom of it, so that no time was lost in the excetion of the pier and garders

The average time of erecting a span from the laying down of the first plate to the "launching" was 28 days

I made every endeavour to have the bridge ready for testing by February 22nd, 1864, and the greater part of the line of railway was laid by torchight on the night of the 21st. At 10 o'clock next morning, the first locomotive passed slowly over the bridge, and shortly afterwards returned at speed

The bridge was tested next day by running a train weighing 200 tons over it at full speed, and observing the deflection produced by repeated pessages. The maximum deflection noted was \$\frac{1}{2}\$-inch, and the side vibration was but \$\frac{1}{2}\$-inch, or almost nil. The guidens spring up to their original shape immediately after the tunn had passed them. The deflection was recorded by a pencel fixed to the lower part of one of the spans which was pressed by the hand against a graduated paper fixed on a firm bases independent of the span. The amount of descent of the pencel was checked by observing a point on the griden with a spirit level placed on the nilpoining pier. I append a copy of one of these papers, showing the daga am resulting from the passege of a train weighing about 100 tons at 25 miles pen hom.

The rails were fixed in the ordinary chairs, spiked to beams of fit or sil tunber, botted to the cross beares of the span with four §-unde bolts every intersection, and halved, but not secured together at the ends, play being allowed in the halving for the expansion of the girder. The rails were also cut to a half-lap joint at the ends, which was secured by the ordinary fish plates, having the bolt-holes slotted to allow of the rail and bolts advancing and tetring with changes of temperature

When the fish plate bolts were sciewed tight, the movement, which took place about an hour after sunset, was attended with rather a loud eracking sound, arrang from the friction of the plates and rail, and the former became distinctly magnetic from the effect of friction

There are two small spans formed of box gurders of 24 feet in length, grung access to the lower readway at the ends of the budge, and covered with non plates in continuation of those on the main spans. These box gurders reet on expansion rollers sunk in the stones which carry them.

The spaces at the ends of the guidess are concealed by porches of wrought Chunar stone, and there are entrances to the lower roadway in a similar style, which is an adaptation of Mussimhan adultecture, in a plain and massive form. No plastening is used in the bridge, all the brickwork being tack-pointed with mortar burnt from a peculian species of Runkur.

To the east, the bridge is approached by a curved embankment, containing 9 nullions of cubic feet, chiefly thrown up by the contactors. Messis

Hunt and Elmsley in 1855 The liver appears to have originally flowed through the low ground across which this heavy embankment extends

The lattice guider appears peculiarly adapted for bridges over Indian tirets and for rulway work in general, from the multiplication of its parts, which in a great measure of unites the effects of had work.maship in execting, an impostant thing, as riviting done by natives of India is never so good as that done by Englishmen A detective portion, moreover, can be removed and another inserted without determinent to the stuctory, which has the further advantage of being composed manily of bars and not pities, which must be an element of durability. The parts of a lattice guider majerous rate hight and of manageable size, a great consideration in India

I cannot conclude this notice of the bridge without mentioning that I did not creet the whole, and without remarking on the services rendered by my predecessors in charge of the works

As before-mentioned, Mr C Campbell, now in the service of the Geverment of Inda, began the hadge, and also provided a large (unantity of mateinals. He was succeeded by Mr B Hildebrand, who built one pier entirely, a portion of another, and carried out the great part of the tedious and difficult well foundations; while the porches and onnamental stonework of the bridge were finished by Mr Brooks

G B

(The photographic view of the bidge, given in the frontispiece, is by Mi J. Clarke of Allahabad)—[ED]

### No XCIV

### WATER SUPPLY OF FORT WILLIAM

Abridged from a Memorandum and Report, by Cartain S T Trevor, R E , Garrison Engineer, Calcutta.

This scheme differs from the last, prepared by Major Sankey, R.E., in two important particulars, viz.—(1), It is totally undependent of the question of the dramage and sewage of the Fort, and (2), It is based upon a different source for the supply of water. The source of supply is to be the Hariblai's tank, which as to be extended, and to have an additional tank dug alonguals of it, to yield the necessary quantic

The first questions to be estiled, no the Purity and Sufficiency of the Source. Its purity is I beheved, admitted by every body, so fai, at all events as the present Hawildan's tank is concerned, and it may be inferred, with tolerable safety, that the same conditions that cause the present tank to yield a pure supply, will also be applicable to any extensions that may be mide of it.

As regards the sufficiency of the source on the other hand, I will proceed to show how that can be effected. In the first place, I will fix the quantity required for consumption, and then calculate the extension required to be made to the tank to yield that quantity

I have obtained a copy of the last census taken of the residents in the fort. From this it appears that the resident and non-resident population of the fort, including women and children, is as follows.—

|                       |     |     | Sonls   |
|-----------------------|-----|-----|---------|
| European troops,      | *** |     | 1,271   |
| Native troops,        | *** |     | <br>299 |
| Native establishment, |     |     | 261     |
| Private servants, .   | *** | *** | <br>268 |
|                       |     |     | 9 cuto  |





#### Non-Readent

| Native establishme<br>Private servants, | nts, | <br>:        | ••• | 1,67<br>G |       |
|-----------------------------------------|------|--------------|-----|-----------|-------|
|                                         |      | Grand Total, |     |           | 4,683 |

This census does not include the temporary increase anusally, in the number of troops during the cold weather months. It may be assumed that for the four cold months, November to March, there is a constant additional force of about 1,600 men and 400 followers, either accommodated in the Fort, or encamped on the mandaw.

I shall show presently that the supply of water during the four rainy months, June, July, August, and September, is comparatively unlimited. and that in calculating the volume to be stored, it is only necessary to consider the consumption of the eight months. October to May New the consumption during these eight months will be for the permanent resident and non-resident population of 4.333 souls for the whole time, and for 1,400 souls, in addition, during half the time, or it may be taken as for a permanent population of (4,333+1400 =) 5,033, for the whole time But it appears from the census, taking it in round numbers, that about half the population is resident, and the other half non-resident, and it may be safely assumed that the non-residents will consume at the outside only half the quantity of water that the residents will, as then cooking, bathing and washing are all done at their own houses. Therefore the number of souls, for whom a uniformly equal supply is required to be provided, may be taken at only three-fourths of the above number, 2 e.  $(3 \times 5,083) = 3,772$  souls

I think it will be a sufficient allowance for contangencies, if the population be taken at 5,000 souls, in calculating the size of the reservoirs

The next point for consideration is the Supply per Hadd At page 744, of the 3rd volume of the Aule Messore, it is stated that 4-4 galloes is the allowance in the calculations of Funch Engineers for each individual per day, but that this allowance is very small, although, even in English towns, the consumption per head per day of 24 hours does not exceed eight galloms. At page 746, it is stated, "that the quantity to be calculated for any given population may usually be reckened at 20 gallons per

head per day, which will include all ordinary trade consumption they may require," and I have based my scheme on this calculation. From the foregoing it would appear that the proportion between the actual consumption and the whole allowance per head is 8 to 20 or 2 to 5, so that the 20 gallon supply, if regarded as for personal consumption only, would be opurement to a total allowance of 50 gallons a day

If it be admitted, then, that the supply to be stored is at the rate of 20 gaillous a head to 6,000 persons, the next point to be considered is the Collection of this Supply, and the extent to which the Havildar's tank requires to be enlarged to hold it

The collection is, of course, to be made entirely from the rain-fall The average monthly rain-fall of Calentta, deduced from the observations of 20 years, from 1895 to 1859, as given in Beardmové's Manual of Hydiology, page 390, as shown below I have not been able to obtain any table of the monthly evaporation at Calentta, but at page 335 of the book I have mentioned, a Table is given of the average monthly evapora-

|              | January | February | March. | April | May   | June.       | July    | August  | September | October | November | December | Total |
|--------------|---------|----------|--------|-------|-------|-------------|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|-------|
| Rain fall,   | 0.50    | 0.62     | 1 31   | 2 39  | 5 18  | 11 50       | 13 61   | 15 00   | 10 77     | 4 90    | 0.52     | 0.20     | 66 88 |
| Evaporation, | 7 41    | 6 99     | 8 79   | 8 57  | 10 00 | <b>5</b> 12 | 8 36    | 4 18    | 1.53      | 6.73    | 8 00     | 9.87     | 82 05 |
| Difference,  | II 8125 | 6 374    | 7 481  | 6 169 | 4 625 | 6 384       | 10 25 * | 10 82 * | 6 24*     | 1 83†   | 7 28†    | 8 05†    |       |

tion of Bombay, deduced from observations of five years, which will answer for all practical purposes, as the conditions of sun-fall and temperature at the two places are sufficiently similar. I have tabulated the monthly rain-fall and evaporation, and shown the difference between the two for corresponding months, calling those difference (\*) in which the sun-fall exceeds the overporation, and those (†) in which the oraporation exceeds the ram-fall. From this Table it will seen that only in the four months of June, July, August, and September, is these any effective rim-fall, and that in the remaining eight months, from October to May, the evaporation considerably exceeds the rain-fall. Adding the (\*) quantities together, and (†) quantities together, it will be seen that the effective rain-fall of the year, compressed into four consecutive months, is equal to 38-99 miles, or at the rate of about one-fourth of an inche a day, and

the effective evaporation of the year, extending over the remaining eight months, is equal to 48 66 mehes, or at the rate of 4th of an inch a day

Now it will be seen from Table 18, at page 68 of Beardmore's Manual of Hydrology, that a supply of 20 gallons per head per diem for a population of 5,000 is equivalent to a supply of 16,406 cubic feet per diem. or 11 14 cubic feet per minute. And it will also be seen from Table 15, page 60, that this discharge of 11 14 cubic feet per minute, with a nam-fall of 4th of an mch m 24 hours, may be obtained from an area of about 18 acres The dramage from 18 acres will, therefore, yield the required daily supply during the four rainy months. June to Sentember But in addition to meeting the daily supply for these four months, it is required to collect a sufficient quantity to store up for the eight dry months, October to May, and therefore the discharge from at least three times the area required to yield the daily supply must be collected during the mans, with as much more as is requisite to meet the loss by evaporation, in order to have a sufficient supply stored up by the end of the rains to last through the dry months The supply required for these eight dry months, equal to 243 days, at 16,406 cubic feet a day, is 3,986,658, or say four millions of cubic feet

The Havildar's tank is from 161 to 17 feet deep below surface of surrounding ground, and holds 14 feet of water when full to the point of overflowing Allowing 4 feet of the depth of the water to meet the evaporation (shown above to be 48 66 inches for the whole eight dry months), the remaining 10 feet is the depth to be taken for calculating the size of the reservoir required to hold the four milhons of cubic feet of water to be stored, assuming that the reservoir will be dug to the same depth as the Havildar's tank The average area of this reservoir should therefore be 1000 x 400 feet An excess of 25 per cent will be sufficient for contingencies of unusually dry seasons, &c., and I think, if the new tanks, including the existing one, be made to have an aggregate capacity of 1000 X  $500 \times 14 = 7.000,000$  cubic feet, there will be no fear of the supply ever running short For the collection of seven millions of cubic feet as eight months' store, a discharge of 40 cubic feet per minute must be collected during the four ramy months, in addition to the daily consumption of those months To produce this discharge requires an area of 64 acres, with 2-inch ram-fall per diem, so that the total minimum area to be drained into the new reservous must be (64 + 18) = 82 acres From my report on the drainage of the madan, it will be seen that the extent of ground that can be diamed into the tanks is 270 acres, or three times as much as is required

I will now pass on to the question of the Distribution of the Supply I propose to dup the end of the suction main into a well or reservoir, connected with both tanks by a fifter on each side, and hinning sluce-valves as shown in the plate. The details of the filters will be apparent from the drawing. Each filter is 15 feet broad by 60 feet long, containing a filtering surface of 100 square vands I interpret that the state of filtration will be about 1,000 gailons per square yaid per deem, or 100,000 gallons from each filter. When the tank is full, it will not be possible to get at the surface of the sand to clean it, but this will be easy which the water falls below the level of the sade walls of the filter. By shutting the outer since and letting the engine exhaust the water from the filter, the surface of the sand will be exposed, so that the deposit on it can be removed

If the side walls are raised up at once to the highest level of the water, the could be done at all times, but I do not think such frequent cleaning will be necessary, and it is well not to men the expense of maning the walls till it is shown to be required

The Steam-Engme is placed in the redoubt of the left re-entering place of arms, treasury gate avanle, which is the most convenient place I can find. I have brought the suction main on a level along the glaces as shown on the plan, and almost in a droot hine from the filter to the engine. It is 3 fect under ground at the filter, and 11 feet at the creek of the glaces. From the engine the foreing man is carried shuost in a straight him access the dirch, in the engine and along the right flank to the distributing reservoir, which I have placed on the casemation in the garge of the baston. My reason for selecting this position will be given further on. The suction and foreing mans have been made 9 inches in diameter, to admit of an extension of the supply, if that should become necessary, and also because no pupes of intermediate size between 0 inches and 6 inches an opportunible in Galentta, and the latter, though just large enough for the 20 gallon per man supply, allows no margin for sectioners, extensions, &c.

There are two pumps attached to the engine, which have plungers of 3 feet stroke and 6 inches dameter. With the engine working full power, these will make 30 double strokes per minute each, and discharge together





about 35 cubic feet per minute. This is sufficient for the 20 callon per man supply, but if a supply of 40 or 50 gallons per man is required from the tanks, either two additional pumps of the same size will be 1cquired, or, which would be better, two new pumps of 9 inches diameter and the same stroke substituted for the existing ones. The names were adapted for working in a well, and in order to use them in their new position. I have reversed the valves and cut short the connecting red. I have reserved space for the duplicate engine in the building. The existing engine is 11-hoise power, upright dome boiler, Chaplin's patent, which I expect will answer very well But the other cogine ought to be a horrzontal one, as such will be easier to put into the vaulted building with reference to the position of the pumps It should be high-messure also. as it is not proper to have tall chimneys, which low pressure engines require, in the out-works of the fort. It must be procured from England, and I do not therefore include it in this estimate. The probable cost of the engine, with pumps, boiler, &c , complete, will be about £500.

In the draft memorandum I proposed to distribute the tank watersupply for two levels, one high and the other low, but I have now abandoned the idea, chiefly because I found that the elevation of the low service reservoir in the ravelin as first proposed, was insufficient to deliver the water at the distances required. This necessitated the lowlevel being raised, and as the high-level reservoir on top of the Dalhousie barrack could also bear reduction, I found it advisable to amalgamate the two services into one, having a medium head of pressure. There were other considerations besides. Originally I proposed to make the distributing reservoirs of plate-iron, but I afterwards found these would be very expensive, and, being exposed to the sun, would make the water very hot and disagreeable to drink If the reservou could not be of iron it could not be put on the Dalhousie barrack. I could not raise the level of the low-service reservoir in the lavelin without destroying the command of fire from the enceinte, and I was thus driven to finding a new site for both reservoirs, and selected the casemate in the going of the King's Bestion.

I purpose to erect a brick reservoir 60 × 30 × 7 feet on top of this building, raised on arches so as to have its bottom on a level of 65 feet above datum. The following Table gives the levels of the different stores of the several buildings in the fort;—

Statement showing the levels of the different stories of barracks and other buildings in Fort William

| Names of buildings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Level of<br>ground<br>floor                                                                                                                                    | Level of<br>second<br>floor                                                                     | Level of<br>third<br>floot | Lovel of<br>fourth<br>floor | Level or                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| King 's magnarine store-room, Dan hospital, gab quanta, Dan hospital, gab quanta, Queen's hestern, store-com floor, Queen's hestern, store-com floor, Dulbouws barrenk, Sarfi harnack, Sarfi harnack, Sarfi harnack, Water-spain quanter, Water-spain quanter, Rampart his sack, St Googe's gab quantar, Gueen's services of the services of t | 24 11<br>23 76<br>25 10<br>25 17<br>23 18<br>25 46<br>24 07<br>20 40<br>25 06<br>23 07<br>23 13<br>25 74<br>23 13<br>24 69<br>24 69<br>24 69<br>24 69<br>25 78 | 46 10<br>38 68<br>88 46<br>49 40<br>38 90<br>47 06<br>87 02<br>42 17<br>46 40<br>89 78<br>45 50 | 58 68                      | 79 68                       | 41 11<br>64 60<br>43 17<br>101 68<br>57 46<br>89 40<br>68 %<br>65 23<br>59 67<br>66 78<br>65 70<br>64 78 |
| Conductor Collin's quarters,<br>Royal burrack,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 78<br>22 98                                                                                                                                                 | 40 28<br>87 98                                                                                  | 54 48                      | :                           | 54 78<br>67 98                                                                                           |

From this it will be seen that the resurou will not be high enough to sumply the top stones of the Queen's and Dalhousie barneks respectively, but will suffice for every other building, and will discharge orem over the noofs of most of the two-stoned buildings. The level of the reservoir, 65 allowe datum, was, in fact, fixed from the level of the third story of the Dalhouse barneck as follows —

| Height of third story above datum,                 |    | 58.68 |
|----------------------------------------------------|----|-------|
| Head to drive through 900' of 6" main,             |    | 8 01  |
| Ditto ditto ditto 35' of 3" ditto,                 |    | 25    |
| Height of delivering cocks above floor of barrack, |    | 8 00  |
|                                                    |    | -     |
| Total,                                             | ** | 64 91 |
|                                                    |    |       |

The head required for the top story of the bannek, calculated in the same way, would have been 86 feet, which would have required the reservon to be raised 50 feet above the casemate. To do this would have been very expersive and otherwise mexpedient, as giving an unnecessary pressure in all other parts of the fait. I therefore adopted the level of the third flou, and propose to erect a stand-pipe alongsade of the reservon, which can be thrown into operation by shutting off the reservon from the forcing main, and allowing the water to pass direct into the distributing





mains at a higher pressure, so as to fill externs on the top stonies of the banacks above-mentioned. Thus will be found shown in the drawing These high-level customs will be filled once a day or oftener it necessary, and the whole system of pipes will be under high pressure, while they are being filled. There is one advantage in this, that, in the case of fire or any other emergency, the water can be delivered at a higher pressure than usual at will.

From the distributing isservoir the 9-inch forcing main passes down the sale of the casemate to the road, and then branches off into two 6-inch mains, as shown in the diawing. From these, 5-inch mains include at intervals into the one-works, except in the case of the cooly brain gate, where I propose a 4-inch main to allow of an extension to the cooly basic barracks hereafter. The 3-inch mains are larger than necessary, but they are the smallest cast-inch inputs to be had. Smaller pipes are made of wrought-inon tubes, and are much more expensive than the cast-iron ones. For instance, a 2-inch wrought-inon pipe costs nearly twice as much, length for length, as a 3-inch cast-inon pipe, and is not, of course, so welful as a much.

The house service will be effected by wrongth-tron pures 1-inch, and 2-inch, according to the supply required. The men's baincks will be supplied with biass cooks one to each besu in the lavatories, and officies at intervals of about 50 feet along each during venandah. Officies' barnecks will be supplied with one cock to each set of quanties, if practicable, in the back venandahs, but not when this brings them nearer together than 40 or 50 feet. Cook houses will be supplied from low stand-pupe placed outside the buildings on the road-sade. I do not propose to do more than place one stand-pupe in each ravelun near the lamp posts, which will be sufficient for all purposes. But it is easy at any time to make extensions of the houses service where approved, as in the case of laying on gas. The post-tons of the stand-pupes are shown in the drawing.

I have procured all the necessary pupes from the Oriental Gas Company They are ordmany socket pupes from § to ½-inch theck, which will be found to be amply strong enough, by reference to Table 14, Beardmore's Hydrology, page 69 I have not, however, been able to get any valvey, and I shall solumit an indent for such as I cannot make up myself, in order that they may be procured from England The stand-pipes I am making up out of a lot of old cast-ion flange-spage I progened from the arssnal. By cutting them in helf, plugging up the cut ends, and having an ornamental top cast with a flange, to serow on to the flanged end of the pipe, with a place for a biass cock, I hope to be able to turn out an economical and useful stand-nine

In conclusion, it may be considered necessary that I should show that the size of pipes and horse-power of engine are sufficient for the discharge to be effected. In the first place as regards the engine. The length of suction and forcing mains  $\rightleftharpoons 1,440$  fact, having 10 bends of 90°, and discharging as a maximum the whole supply of 50 galloin per head for 5,000 scale in 10 hours, or 66 6 culso feet per minute.

Then, loss of bead from friction and bends, see pages 52 and 63, Beaulmort's Hydrology, = 846
And maximum lift from lowes level of tank to highest level of distributing reservoir, ... = 60

Total. ... = 6846

Then H P.  $=\frac{1}{68} \times \frac{200,000 \times 10 \times 6940}{10 \times 60 \times 80,000} = 10 \, 16$ , which is within the nominal power of the engine being excited. The latter is, therefore, capable of delivering the whole supply under pressure, if it should be decided to disposses with the equicates. At a certain time each day, the water will have to be forced to a level 21 feet higher than the distributing reservor. The engine, under this extra head of pressure, will only be able to discharge at the rate of 14,800 gallons per hour, material of 25,000 gallons, but this is still at the rate of nearly 30 gallons a head for 5,000 souls, and more than sufficient under the encumstances. The pumps have already been described above

In fixing the size of the pupes, I have taken them respectively at 9, 6, and 3 melves in danalests, as I have mentioned above, because such were the sizes procusable in the market nearest to the size I calculated to be necessary. The 9-mel main is capable of discharging the maximum supply hiely to be regimed, when the water moves in it with a velocity of 150 to 180 feet per minute, and this is the highest velocity the steam-engine is likely to produce. The 6-mel main is in two banches, the longest of which is 2,400 feet. Assuming that each branch will be required to deliver an aggregate of 30 cubic feet per minute, at the rate of I cubic foot per 100 feet of its length; the following Table shows the

progressive loss of head from friction, &c, at points 100 yards spart, calculated from Table 8, page 49, of Beardmore's Hydrology.

| Distance from distributing<br>reservoir, in feet                    | Assumed discharges, gradually diminish-<br>ing at the rate of 1 onbie foot per<br>100 feet of main | Progressive loss of head                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0<br>800<br>000<br>900<br>1,200<br>1,500<br>1,800<br>2,100<br>2,400 | 30 cnbic feet<br>27                                                                                | 0<br>1 2597<br>2 2553<br>8 0172<br>3 6770<br>3 9658<br>4 2146<br>4 3545<br>4 4166 |

The longest branch, 8-mch main, is 710 feet. The loss of head due to this, assuming the required discharge at the end of the pipe to be 6 cubic feet per minute, is 4.7 feet. Therefore the total loss of head at the extreme point of the system of mains will be (4.416 + 47), say 9 feet As the distributing reservour is about 40 feet above the general ground-level of the fort, the water will thus be delivered at the faithest points of the fort with an available head of more than 30 feet, which is sufficient to throw over the tops of all single-storied buildings, and to supply the upper-stories of all other buildings, except the top ones of the Dalhousie and queen's barracks respectively These, I have stated above, are to be supplied from small aron casterns placed on them, and filled periodically when the water is placed under a higher pressure. If the main had been a 5-inch one instead of 6-mch, the loss of head would have been about 10 feet instead of 4.4. and the distributing reservoir would have had to be built 5 or 6 feet higher than I have proposed, in order to discharge into the same story of the Dalhousie barrack The extra expense of this would, in the first place, have neutralized the saving in pipes, besides giving the disadvantage of a higher reservoir without its usefulness, and, in the next place, no 5-inch mains are procurable without sending to England for them The size next larger than the 6-inch is the 9-inch main, which, on the other hand, is too large; I have thus, therefore, fixed on the 6-inch. The argument for the 3-inch is the same.

VOL. III

#### ABSTRACT OF EXPENSE

Separate estimates in detail are attached for each of the under-mentioned portions of the project, and a general abstract of the whole is given below There is no detailed estimate, however, for executing the steam-regime and pumps, for it was difficult to anticipate the quantity of work involved in it, and as it has been pushed on towards completion, I am enabled to melulue the actual cost in this general estimate, after allowing a margin for the final completion of the work

|              |              | _       |         |        |     |        | RS         |
|--------------|--------------|---------|---------|--------|-----|--------|------------|
| Estimate for | cast-iron un | der-gre | ound m  | arns,  |     |        | 20,286     |
| 29           | wrought-no   | n serv  | 166 рір | 68,    |     |        | 12,194     |
| 53           | distributing | reser   | 011,    | **     |     |        | <br>10,886 |
| 79           | filtors,     | **      | **      | **     |     | **     | 6,887      |
| 19           | erecting ste | am-enj  | gine an | d pump | 18, |        | 3,500      |
|              |              |         |         |        |     |        | -          |
|              |              |         |         |        |     | Total, | 58,158     |

This is independent of the cost of the tank now under construction, Rs 21,027, and of the further tanks, Rs 1,50,000, which would be necessary for the purpose of storing the rain water required as per data assumed

8 T

[The Estimates have been passed, and the work is progressing —ED ]

## No XCV.

## STRESSES ON LATTICE GIRDERS.

Notes on the Elementary Stresses in Girders of Lattice Bridges By J. Hart, Esq., C. E., Erecutive Engineer, Dharwar.

- 1 As the distribution of the loaded points in a guider will influence the intensity of the stresses in its various mombers, and also since the ariangement of these members must be known before the calculations of the stresses can be effected, the first stop will be to prepare a diagram representing the elevation of the guider, and next to ascertain the probable loading wer foot of seam
- 2 When this has been effected, the weight at each angle or "aper" of the lathering is readily obtained at each aper, because the joists or transverse loadway beams, are usually placed only at these points so as to avoid shearing stresses on the houzontal members
- But whether such arrangement of the roadway beams be adhered to or not, as of no consequence, as we may, for all purposes of calculation, consider only the resultant of any other arrangement of loading, as the weight acting at the apoces
- 8 A weight at any apex is ultimately transmitted to the abutments, where the vertical staess produced by it will be inversely as its distance from either, that is to say, in a guider supported at both ends, the vertical pressure due to any weight on one abutment, will equal

### The weight × the distance from the other abutment Length of gurder between abutments

Since horizontal members in framing do not transmit vertical forces discetly, the stresses to produce this vertical pressure on the abutments must have passed through the diagonals of the latticing, and this they do  $^{\circ}$  in the manner following —In diagram 1, Plato  $^{\circ}$ UI, which represents a lattice grider, let us consider the effect of a weight  $^{\circ}$ W, going towards the loft support, L

Its vertical pressure at L is  $P_2 = \frac{W_2 \times dR}{LR}$ , and it passes along diagonals ab, bc, cd, producing a pull in cd, and a compression in ce and cb, which act as stricts

The thrust along cb, produces also a pull in bd and ab, which latter grees a thrusts in ac, and a L. If the line  $dd^2$  be considered to represent in quantity and direction,  $P_2$ , the diagonals cd, cb, bc, will each represent the value of the stresses along them call T, the stress on cd; then

whence if  $\theta^o$  be the angle the diagonals make with the vertical,  $T_- = P_- \sec \theta^o$ 

this, acting at the point c, produces a thrust in the horizontal direction, represented by ce, and in the diagonal by cb

Whence it follows, that a { tension compression } in any diagonal bar, produces an equal { compression tension } in the bar meeting it, at the top or bottom chord

4 If one weight only, W<sub>2</sub>, rested on the beam, all bars from the point of its application to one support would be equally stressed, those towards the other would also be equally stressed, but the intensity of the stress on each aide would be inversely proportional to the segments, into which is point of application of the weight divided the beam If, however, another weight, W<sub>1</sub>, were placed at b, the stress on ab would be increas-

ed by the effect 
$$P_1 = \frac{W_i \times b \, R}{L \, R}$$
, of  $W_i$  towards L, multiplied by see  $\theta^0$ 

In the above manner, by treating each weight separately, we get the sum of the stresses on each bar by a sense of additions, the algebraic sum is here to be understood, because a compression and tension in the same bar necessarily produces a real stress equal only to the difference of the forces, and is called the resulting stress.

5. To illustrate the above method of ascertaming the stresses in a lattice girder, let us examine the diagram, it represents a beam of a single latticing, in which  $\theta^0 = 45^\circ$ . The leading is supposed to be on the lower chord or boom.

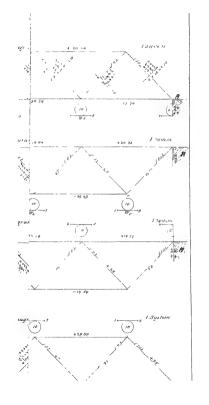

Beginning with weight  $W_{ij}$ , we see it produces a tension on bars 2 and 3, equal  $\frac{W_{ij} \times hB}{h}$  see  $\theta = \frac{10 \times 40}{50} \times 14 = 112$ , and  $\frac{W_{ij} \times hB}{h}$  see  $\theta = \frac{10 \times 10}{50} \times 14 = 112$ , and  $\frac{W_{ij} \times hB}{h}$  see  $\theta = \frac{10 \times 10}{50} \times 14 = 28$ , respectively, and these stresses pass on towards the

respective ends, producing alternate pulls or thrusts in the bars \*

If we proceed in his manner through all the weights, entering the stresses with their proper signs, that is (—) for a tension or pull, and (+) for compression or thrust, we obtain the total and resulting stresses, as shown in the diagram

6. Since the resulting compression or tension in any has is equal to the tension or compression in that which meets it at the top, it is therefore only necessary to calculate the stresses in all bars alonging one way, and put the same amount of compression or tension, each to each, on the bars meeting them at the top.

These bars, m which no increment of stress takes place when passing from one to the other, are called pass s, and when the load is on the lower chord, they meet each other at the top, but if the upper chord is loaded, they meet at the bottom

7 Instead of entering the stresses on the diagonal lines in the diagram, they are sometimes tabulated thus ---

| Weight              | Ī |      |     |      |   |     |   |     |   | В    | R9 |     |   |     |   |     |   |      |   |      |
|---------------------|---|------|-----|------|---|-----|---|-----|---|------|----|-----|---|-----|---|-----|---|------|---|------|
| невы                |   | 1    |     | 2    |   | 8   |   | 4   |   | 5    | -  | G   |   | ,   | - | 3   |   | 0    | 1 | 10   |
| 1                   | + | 11.2 | -   | 11 2 | - | 28  | + | 28  | - | 2 8  | +  | 28  | - | 2+8 | + | 2 ₺ | - | 28   | + | 28   |
| 3                   | + | 8 4  | l – | 8 4  | + | 84  | - | 8 4 | - | 56   | +  | δG  | - | 56  | + | 86  | - | 5 (  | + | 86   |
| 8                   | + | 56   | -   | 8 6  | + | 3-6 | - | 8 6 | + | \$ 8 | -  | 8.6 | - | 84  | + | 84  | - | 84   | + | 81   |
| 4                   | + | 28   | -   | 28   | + | 28  | - | 28  | + | 28   | -  | 28  | + | 28  | - | 28  | - | 11 2 | + | 11 2 |
| Rosulting stresses, | + | 28   | -   | 28   | + | 14  | - | 14  | ± | 0    | #  | 0   | - | 14  | + | 14  | = | 28   | + | 28   |

This shows, according to para. 6, that when the weights are arranged along the bottom chord, since bars  $\begin{cases} 1 & \text{and } 2 \\ 3 & n \end{cases} \text{ Meet at top, and are pairs,}$ 

• it would have done equally well to have tabulated the effects  $P_1, P_2$  and multiplied the result by see  $\beta^a$ , thus, for but 1, + 8, + 4, + 4, + 4, + 4, + 4, + 4, + 5, + 4, + 5, + 4, + 4, + 5, + 4, + 5, + 6, + 6, + 6, + 7, + 7, + 8, + 7, + 8, + 7, + 8, + 8, + 8, + 8, + 8, + 8, + 8, + 8, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9, + 9,

if we calculate the tensions in bars 2, 4, 6, &c, we have the compressions in bars 1, 3, 5, &c, by simply changing the signs.

8 It is a general maxim in lattice griders uniformly loaded, that the resulting stresses in bars sloping down towards the centre are tensile, and in bars sloping down towards the ends, compressive

9 Thus far we have neglected the effect of the horizontal components, co and bd, of the forces mentioned in para 3, and confined ourselves to the stresses on the bars

The homeontal forces are those which stress the top and bottom chords producing always a compression in the former and a tension in the latter

Referring to para  $\delta$ , we have found that the tension in the bar of, due to the weight  $W_2$ , is  $P_2 \sec \theta$ , this, acting at c, is resolved in the directions of and cb, the effects of the latter we have traced out in investigating the stresses on the bars, so that we are now conceined with the former only

Its value is represented by the lines ce = bd, &c, but ce = 2 cd', and  $cd' = cd \sin \theta$ , therefore  $ce = cd 2 \sin \theta = \frac{2 cd}{\cos c \cdot \theta}$ 

10 In this manner, by tabulating the horizontal stasses due to each weight, we might get the sum of the stresses on top and bottom choids, but the method would be tedious and the mass of figures confusing It will be better to take account of only the aggregate, or—as the case may be—is willing bar-stresses, which, multiplied by twose the size of the angle of lathening, will give the + or — stresses, on the top or bottom choids, due to that but, towards the centre, that is, stress on \(\frac{1}{2}\).

chords, due to that bar, towards the centre, that is, stiess on  $\left\{ \begin{array}{l} \text{top} \\ \text{bottom} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} T-C \text{ (for tension bais)} \\ C-T \text{ (for compression bars)} \end{array} \right\} 2 \sin \theta$ 

O-T (for compression bars) } 2 sin 0

This being done for each bar, gives a series of holizontal stiesses, increasing from the centile towards the ends. For example, in the diagram, the compression, along the top chord due to bar 2, is

28  $\times$  2 sm  $\theta$ , from a to centre,

and to bar 4, is

14 × 2 sm 0, from c to centre, and so on.

Of course the *total* stress from a to centre will be the sum of these =42  $\times$  2 sm  $\theta$ , and since  $\theta$   $=45^{\circ}$ , the total stress of compression at the centre of the top chord is  $42 \times 1.4 = 58.8$ 

Therefore, the stress at any point in the { top bottom } chords will equal

the ener of the resulting stresses on all bars, sloping down  $\left\{\begin{matrix} to\\from \end{matrix}\right\}$  the zentre, which touch the  $\left\{\begin{matrix} top\\bottom \end{matrix}\right\}$  chord between the point and the end of the girder, multiplied by 2 sin  $\theta_1$  and this stress is a maximum when the whole beam as leaded

11 It would follow from the above, were it not otherwise evident, that the bottom chord is always in tension, and the top always in compression.

12 The method by which the stresses have been arrived at in the forgoing pangraphs for a beam of a single system, is equally applicable to one of any number of systems, because each system of the biseing may be considered to be totally independent of the others, the effect of the rivetting at the encosings producing, in the first instants of flexure, no practical distributions in the stresses

The useful effect of the invetting in stiffening the compression bars will be noticed hereafter

13 A system may be defined to be the series of diagonal lines meeting each to each at the top and bottom chords, and so running in a continuous zig-zag throughout the girder.

When one such zig-zag is crossed by another, the latticing is of two systems, by two others, of three systems, and so on

The number of systems of latteng in any girder, is readily found by adding one to the number of times any whole diagonal line or but is crossed by others, or, by doubling the number of diagonal spaces, or lozeness, in the death of the beam

Girders of one system are sometimes termed triangular guiders, while those of more than one are called lattice, but there does not appear to be any good ground for the distinction, as the former is evidently rudimentary of the latter

14 The load on guiders being for the present supposed to be uniformly distributed, it follows that the weights at the apices will be of less intensity in proportion to the number of systems, and so will of course the stresses on the bars for example, in a beam of given span and depth, and with a given muform load, the weight at each apex in a single system, will be double those in a similar beam of two systems.

This may be seen by comparing the examples of beams shown by diagrams 2 and 6.

15. The diagrams in Plate VIII, represent a series of similar lattice

gurders, with the different arrangements of loading and biacing that usually occur. The stresses are calculated and placed on the diagrams, in order to afford a companion of the value of the several arrangements.

The load is supposed to be one ton per foot of span, and of course the stresses are those due to the umt of load, and so may be considered as co-efficients of the load

The span is supposed be 50 feet

The numbers in the circles represent the weights, which may be assumed to act at each apex, those on either side of the circles are the proportions of these weights, which, according to the primciple of the lever, go in the direction of the respective points of support, that is, they are the effects P. P. P. & o. th weight W. W. & & o.

The stresses are obtained by adding together the several effects of the different weights, and this has been so done, chiefly for the purpose of testing and illustrating the accuracy of the formula given further on

In the examples 2, 4, 7 and 8, which are examples of unsymmetrical bracing, the results are not strictly accurate, because the last weights on the beams could not in reshity be so great as shown, for the reason that each weight at the aposs being considered to be the resultant of an uniformly distributed load, a full bay of the lattung should exist between the last apox and the abuttomt to produce the full loading, for example, in diagram 2, the last weight instead of being 10, should have been  $\frac{10+5}{2}$  = 75 instead of 10, thus is, however, a matter of no practical importance, and such guides are seldom, and ought never to be, constructed.

See  $\theta=\sec 45^\circ$ , is taken at 14 for simplicity, this not being strictly accurate, the stresses shown are therefore somewhat less than the truth \* In diagrams 2, 4, 8 and 9, the loaded chord is not shown con-

• It would have simplified the calculations, although not have explained the principle to clearly, had the vertical effects  $P_1$ ,  $P_2$ , only of the weights  $W_1$ ,  $W_2$ , been taken, and the results only, multiplied by see  $\theta^2$  for example, in case of bar 2, diagram 1  $P_1 = -8$ 

$$P_{z} = -6$$

$$P_{3} = -4$$

$$P_{4} = -2$$

 $\left.\begin{array}{l} \text{resulting} \\ \text{stress} \end{array}\right\} - 20 \times \sec \theta = -28, \text{ or more correctly } -28.28$ 

and when the bar stresses came to be transferred it would have been  $\frac{20 \times \sec \theta}{\cos \theta} = \frac{20 \times 1414 \times 2}{1414} = 20 \times 2 = 40$ , or double the bar effects in the case of 45° lathering





nected with the abutments, but of course in practice this would have been the case, such would however make no alteration in the ske-see. In the actualisations of 7,8 and 9, only approximate decimals are seed. In diagram 1, the calculations are given in detail for the whole beam, in the others, details are only given for one-half, and the resulting successes entered on the other.

In diagrams 8 and 9, the calculations owing to want of room in the diawing are tabulated (see Table, pages 45 and 46) and the results only entered. The systems are shown of different colored lines, to guide the

opposite the verticals and opposite the terms of the companion of the comp

16 The method of successive additions is a labourous mode of anying at the stresses in the bars, and the following formula will be found to shorten the calculations —

W,, the weight at each spex.

w, the fixed load per foot of span

w', the rolling load per foot of span

S, the span in feet

 $\theta^{\circ}$ , the angle which the bar makes with the vertical, the secant of this angle is sometimes expressed as the into of the length of lar to depth of beam

 $L_{\rm h}$  the distance of the  $\left\{ \begin{array}{c} {\rm foot} \\ {\rm head} \end{array} \right\}$  according as the leading is on  $\left\{ \begin{array}{c} {\rm bottom} \\ {\rm top} \end{array} \right\}$  of the bar whose stresses is examined, measured to the support from which it slopes  $\left\{ \begin{array}{c} {\rm up} \\ {\rm down} \end{array} \right\}$ 

I, the distance, to same end as in above, of the last weight, acting on the system of triangles in which the bai is

N, the number of weights acting on the system of which the ber forms part, in the space L, inclusive of the weight at the point of attachment of the bar to the loaded choid

In those has which cut the vertical over the points of support, it would have been equal to the her effects for example, for shower from hat a L on bottom cheat, the tension would be -20 exactly

T, the maximum tension,

C, the maximum compression,

that is to say, the greatest — and — stees that could come on a bar, with any minagement of the loading, for in the case of unifor m loading, then might be a considerable stress of the opposite character, which should be deducted if the resulting stresses were sought, this will be better undeastood when the effect of the rolling or passing, and fixed or bridge load, a being considered

When we examine the process of arriving at the sum of the stiesses (pais 5), we see that the weights acting at the apixes of the transqualations are each resolved into two sums bearing to each other the inverse ratio of their respective distances from the points of support, and since it is only necessary (pais 6) to take account of the sums towards one side, the equation  $\frac{WL}{8}$  represents the vertical effect passing towards one side of any weight, W, placed at a distance L from the office, and its effect in the direction of the diagonal biases, through which it must pass, is  $\frac{WL}{8}$  sec  $\theta$ .

If we examine the stiesses in any bai of diagram, No 1 say the second hai, ab, we have the stiesses on it by the weights,

$$\begin{aligned} \mathbf{W}_1 &= \frac{\mathbf{WL}_1}{8} \sec \theta \\ \mathbf{W}_2 &= \frac{\mathbf{WL}_2}{8} \sec \theta \\ \mathbf{W}_3 &= \frac{\mathbf{WL}_2}{8} \sec \theta \\ \mathbf{W}_4 &= \frac{\mathbf{WL}_4}{8} \sec^2 \theta \end{aligned}$$

an authmetical series which may be written thus.  $\frac{W}{S} \sec \theta \left( L_1 + L_2 + \frac{1}{4} \right)$ , the number of terms m it is of course the number of weights towards one sale, which act on the bat through the serenal "pans" of the system m which it is. The beam taken as an example being one of a single system, the number of weights is all the weights on the beam between the bar and the end, turn had the beam been of two systems, the number actung on the bar would have consisted of every second weight; if of three systems, every third weight, and so on "The last term  $L_1$  is the distance of the last weight from the end,  $I_1$ , in the notation

The sum of the series is therefore in general terms-

$$\frac{W \text{ sol } \theta}{S 2}$$
 N (L + l) = T or C ... . .. .. ... .................(1)

17 When it is desirable to have a formula expressed in terms of bays or lozenges of the latticing, such as xy in the diagram, the series be-

n, is the number of lozenges or bays in span

7, the number of bays, from last weight acting on the system in which the bai is, to the end of the beam.

E. the number of systems in girder

If d be the number of bays in the depth of the beam then,  $\Sigma = 2 d$  (pair 18), and—

which gives the same results as equation 1

18 The following is the application of these formula to bar 4, of diagram 1--

By formula 1, 
$$T = \frac{10 \times 14 \times 5}{2 \times 50} (30 + 10) = 42 \times 40 = 168$$

By formula 1a, 
$$T = \frac{10 \times 14 \times 3}{6} \{ 5(3-1) + 1 \} = \frac{84}{6} = 168$$
  
To ban 5, of diagram 6

By formula 1, 
$$T = \frac{5 \times 1.1 \times 4}{3 \times 50}$$
 (35 + 5) = .14 × 80 = 11 2

To bar 11, of diagram 8
By formula 1, 
$$C = \frac{338 \times 14 \times 2}{2 \times 50} (15+5) = 466 \times 40 = 186$$

To bar 5, of diagram 5 
$$C = \frac{5 \times 14 \times 5}{2 \times 50} (25 + 5) = 35 \times 30 = 105$$

19 The test of the accuracy of the calculation by series of additions of stresses in the burs, as to resolve vertically downwards the stresses on all those bars which cut the verticals over the pounts of support, and their sum should equal the total heights on the beam, thus of course as useless as a test when we use the formula, but it would prove the accuracy of its application to the end bars

20 For the stresses on the top and bottom chords, we find if Ho = the horizontal stresses on the top chord at any point  $\tau$  and  $H\tau$  = , , , bottom , then  $H\sigma$  = sum of all resulting  $\left\{ \begin{array}{c} \mp \\ \mp \end{array} \right\}$  stresses in the bans from end of beam to 2, multiplied by  $2 \sin \theta = 2 \sin \left\{ \begin{array}{c} T_R \\ C_R \end{array} \right\}$  and  $\theta$ 

(To be continued.)

| Weights                                   |              |        |        |        |      |        |        |        |      |        |   |
|-------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|---|
| We                                        | 1            | 2      | 8      | 4      | 5    | 6      | 7      | 8      | 9    | 10     | Ī |
| ,                                         | *            | *      | + 8 38 | + 18   | *    | *      |        |        | *    |        | Ī |
| 284                                       | - 2 98       | - 2 80 |        |        | +315 | + 35   | + 2 08 | +558   | +280 | + 70   |   |
| 1<br>2<br>8<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | <b></b> 2 28 | - 210  |        | - 2 63 | +245 | - 2 15 | +228   | - 2 28 | +210 | - 210  |   |
| 10<br>11<br>12                            | 1 58         | -140   | +198   |        | +175 | - 175  | +158   | 1 58   | +140 | -140   |   |
| 18<br>14<br>15                            | - 88         |        | +128   | 1 23   | +105 | - 1 05 | + 188  | - 188  |      |        |   |
| 16<br>17<br>18<br>19                      | _ 18         | - '70  | + 58   | - 58   | + 35 | '85    | + 18   | 18     | + 70 | - '70  |   |
| -                                         | 7 90         |        | 0 00   | 6 32   | 0.00 | 5 60   | ·      | 4 92   |      | 4 20   | ١ |
| Total,                                    | 0 00         | 0.00   | 9 61   |        | Į.   | į.     | 1      | 58     | 700  | 70     |   |
| Strains,                                  | - 7 90       | - 700  | + 9 Gi | - 6 14 | +875 | 5 28   | +790   | -4 89  | +700 | - 8 50 |   |

| Bars.                                                     |                    | TOP BAYS. |         |                |                                                |                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
|                                                           | а                  | ь         | c       | d              | e                                              | f                                    | g                                                                  | λ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                         | J       |  |  |  |  |
| 1<br>2<br>4<br>6<br>8<br>10<br>12<br>14<br>16<br>18<br>20 | + ‡5 60<br>+ ‡4 95 |           |         | + 495<br>+ 868 | + 4 95<br>+ 8 68<br>+ 7 42<br>+ 6 21<br>+ 4 95 | + 4 95<br>+ 8 68<br>+ 7 42<br>+ 6 21 | + 4 45<br>+ 8 68<br>+ 7 42<br>+ 6 21<br>+ 4 95<br>+ 3 72<br>+ 2 47 | + 495<br>+ 868<br>+ 742<br>- 621<br>- 495<br>- | + 495<br>+ 868<br>+ 742<br>+ 621<br>+ 495 | + 495   |  |  |  |  |
| Potals,                                                   | + 10 55            | + 19 03   | + 26 45 | + 32 66        | + 37 61                                        | + 11 83                              | + 43 80                                                            | - 45 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 1501                                    | + 15 04 |  |  |  |  |

# BES IN DIAGRAM 9

| 11   | 12   | 13           | 14    | 15     | 16     | 17    | 18   | 19     | 20     | 21    | 23   |
|------|------|--------------|-------|--------|--------|-------|------|--------|--------|-------|------|
| * 18 | + 18 | *            | *     | ٠      |        |       | *    | - 0 18 | + 18   | *     | *    |
| -    |      | <b> ⁺</b> 35 | + 35  | - 58   | + .53  | _     |      |        |        | - 35  | - 5  |
| 2 68 | + 88 | ⊥ 2.45       | +105  |        |        | - 70  | + 70 | - 188  | + *88  | -105  |      |
|      |      | 1 = 10       | 1 200 | + 2 28 | +123   | +210  | +140 |        |        |       | -12  |
| 1 98 | 1 98 | +175         | -175  |        | 1·58   |       |      | + 1.93 | +158   | +175  |      |
| 1 99 | 1.23 |              |       | +108   | - 1.98 | +14   | -14  | ⊥ 1.98 | - 1·28 |       | +15  |
|      |      | +105         | 1 05  | + .88  | _ ·88  |       |      |        |        | +105  | + '8 |
| •58  | 28   |              | - ·85 |        |        | + '70 | - 70 | + *58  | - ·58  |       |      |
|      |      | + *85        | - '86 | + 18   | - 18   |       |      |        |        | + '85 | + 1  |
| •18  | 8 69 | 35           | 3 15  | •53    | 2 64   | 1 40  | 2 10 | 1 06   | 1 76   | 1 40  | 17   |
| 6 32 | 106  | 60           | 1 40  | 4 92   | 1 76   | 8 50  | 2 10 | 3 69   | 2 64   | 8 15  | 26   |

| Bars                                            | BOTTOM BAYS.       |        |       |         |                             |                                       |                                     |                                                  |                                                           |     |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
|                                                 | a'                 | b'     | c'.   | ď       | e'.                         | f                                     | g'                                  | h'                                               | ν'.                                                       |     |
| 8<br>7<br>9<br>11<br>13<br>15<br>17<br>19<br>21 | - 16 82<br>- 16 19 | - 6:19 | - 619 | - 11 17 | - 6 19<br>- 11 17<br>- 9 90 | - 6 19<br>- 11 17<br>- 9 90<br>- 8 68 | - 6 19 - 11 17 - 9 90 - 8 68 - 7:42 | - 619 - 1117 - 990 - 868 - 742 - 621 - 297 - 372 | - 11 17<br>- 9 90<br>- 8 68<br>- 7 42<br>- 6 21<br>- 2 97 | _ 1 |

# No XCVI

### THE ALLAHABAD JAIL

Specification of the several works to be done in electing a new Central Prison at Allahabad.

FOUNDATIONS of all walls to be of concrete rammed in layers.

Plinths to be 1 foot 6 mehes high, of kiln-burnt bricks set in mind

Superstructure to be of height shown in sections, of sun-died bricks, with a coping of buint brick set in mortar and tiled

Wall plates,  $6 \times 4$  makes, for supporting the rafters to be used in all the donorways to be faced and arched with kiln buint bricks set in mosta, and fitted with using gratings, the vertical bass of which to be one mich square, and the horizontal ones  $2\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$  inches at the least, and let into the pucka masonry 6 inches each way, no wood frames to be used

The flooring of the barracks to be made of earth, with a 6-inch substratum of kunkui, or pounded bricks, well rammed

The cases of the blowers used for ventilation to be made of pucka masoury, and the fans, &c., of iron. The main air-flues to be also of pucka masoury, 2 feet 6 inches × 1 foot 6 inches, or the size of the mouth of the blowers, thermishing in breadth to 1 foot 6 inches at the opposite ond-, the height of 1 foot 6 inches to continue the sense throughout. The breuchpiping, leading from the main flues to the cells, to be made of earthenwarpines, 6 inches in diameter throughout, to the point where they join the end neces for distributing the air in the cells

The floors and angular drains of privies to be made of stone with care-

fully fitted joints, clamped with iron, and comented with as little mortar as possible

All the wood-work to be of good sal, sem, or other tumber of equal quality and durability

Convict labor to be employed where possible

Estimated cost sanctioned by Government, Rs 2,75,663

S CLARK
Inspector General of Prisons, N W P

Name Tal, The 12th April, 1861





# No XCVII.

#### ROADS IN ASSAM.

Report on the Assam Trunk Road, by Majon Briggs, Superintendent of Works in Assam. Dated 8th May, 1863.

Tun far and fartile Province of Assam's has been endowed by nature with all the elements of a favored land, but these manifold advantages have been well mgin multified by the absence of that unon throughout its parts without which the very current of its hife, so to speak, is unable to cuculate freely. That it sub-divisions taken separately are thirring is undoubtedly satisfactory, but as long as there coasts between them no connecting link, there can be no mutual benefits sesped, and the advancement of the Province as a great whole must need so fatalfur retailed.

Some of the stations in Assam are unappreachable during the dry season, except by long thavil through dense jungle. A stenner once in a two weeks forms the sole means of intercommunication, the benefit of which, moneover, is only fully felt by the river stations. It takes longes to correspond between Goslpanah and Dibrooghuu than it does between Calcutta and Bombay. Dibrooghuu or Luckumpors, with its lumbreds of Tea Planters is, to all prachead purposes, farther from the Presidency than any Civil or Military Station in Hindustry.

An erroneous impression provate that as nature seems to have intended the Berhampooter as the great thou oughfue or Assam, therefore, land commumention is, if not unuscessary, at least of very secondary importance. Such is, however, a great mistake, which cannot long be entertained in the immediate presence of this mighty but unmanageable river. In fact, so

<sup>\*</sup> Assem comprises an area of 34,345 square miles, and has a normation of 18,60,000

far from the country making the river subservient to its requirements, it is the river, as shown bereafter, which dominates the country

That which is wanted to waken the Province into his and in-pine solid strength is a road, running through the entire length of the valley, thoroughly open and passable throughout the whole year

And surely the interests of the Province deserve it when every available acre of land is becoming the home of some enterprising Englishman, when it holds fair to rival the best Tea-producing provinces of China, and when the indicase to the revenue of the Luckimpose district alone can be reported as amounting to three lakhs within the last four years.

Assam has been the Candetella of the State ever some it has owned British domination. No province of British India but can show some pubho work to mark our rule, yet were Assam abandoned to-motion, there would romain the traces of her old Rajahs in days of warfate and oppression, but not a single monument to the memory of England's more enlightened sway.

Savages though they were, these ancient rulers of Assam fully apprecasted the mealculable advantages to the country of intercommunication by land, and of restramt upon the incursions of the water All then loads. ullees as they called them, were constructed with this double object, as highways above the line of flood, and as bunds to control the mundations of their rivers. From above the spot where the Dihong and Dibong tom the Berhampooter, down to the farthest confines of the Kamioop district, relics of their efforts remain, which, for bold engineering skill and a wonderful contempt of difficulties, deserve to rank with the works of the old Romans Their lines of road were generally so well chosen as to direction, that if we can only afford to make the roadway as massive as then bold projects require, many portions of their works may be adopted To unite their efforts with ours though years roll between us, and to complete, repair, and bring into use what internecine wars and foreign invasions prevented them from doing, has throughout a long and arduous survey been my constant endeavor

In proceeding to report in detail on the line for the Assain Trunk Road, it will be well to look at the physical features of the country through which it has to pass

Physical features —The great feature of Assam is the Beihampootei The cold weather discharge, immediately below its junction with its two





tributanes, the Dihong and Dibong, was found by Lieutenant Wilcox to be 120,176 orbic feet per second, of which the Dihong owned two-thirds And at Gonhatty, 300 miles finthe abows, it has since been found to dischage in flood 891,700 cubes fact per second, and in day weather 318,200. At the same place the mean velocity was found to be 56 feet per second in flood, and 8 6 in day weather. This mightly and supetions in er has at times sweep oven the greater part of the valley, laden with the wicek of mountains accumulated during the long course of sitelf and tributance larger than itself. Through the Himalians is taken out of its rocky gauges upon the more level valley of Assam, where its diminished current permits the deposit of the vast amount of sile longith down with it. This deposit, settling in greater proportion along the lamks where the current is slack, masse them above the level of the country, and with them, in die proportion, the whole bed of the rives.

The effect of this upon the tubutanes which descend from the hills confining the Valley of Assam, is to prevent their five discharge and to cause them to overflow the levels between the hulls and the river. This is the case when the Great River and its affinents are equally in flood. Buthen as annually happens, the floods of the Delhampochet oveced in height those of the lesser steams, the currents of the latter are turned back, and the monster river rishes through the open channels and spreads over the level country, which in many instances, is 10 and 12 fact below the highest flood line. This may go on for ten or fifteen days, by which time the numidation is complete, and a great part of the Valley has become an inland see.

As the twer subsides, so the numidations commence to clear off the surface of the country, discharging through the channels by which they enterted. This it is which lenders Assam so unhealthy for several months after the subsidence of the periodical raiss. The country has lain under water for weeks, the waters subside, leaving a rank vegetation covered with sines and mud to the action of a powerful sum.

Successive years of mundation through the same channels gradually widens them and prepare a fresh bed for the river, which, upon the occurrence of a sand bank in its old bed, it is not slow to take advantage of. Thus fresh channels of the Benhampooter are formed, and no two years find its course the same. Tradition gives at places a width of ten or twelve miles throughout which it has shifted its uneasy bed

Besides the man channel of the Benhampooter there are other systems of damage panillel to it, but m some cases removed from it by a distance of thirty or forty miles. These are always connected with the river at both ends, and are in fact inland channels. They are most valuable as lines of navigation for native boats during the heavy floods, because they piesent a more moderate cuitient than the main river, such are the Kullung, the Gulabibeel, the Cate-Diphiloe, and the Koolsee.

These, hist the Behampooten, and from the same causes, are hard with natural embankments considerably above the level of the surrounding country, and as their streams are moderate, these embankments are seldom breached or mundated. In the case of the Kullung, which runs for nearly a hundred miles through Central Assam, this natural glaces is so messive and high that the dinamage of the country is by it forced back towards the foot of the hills, and not until it has accumulated so as to form a powerful river is it able to force it way not the Kullung. For fifty miles along the south or left bank, only these streams succeed in uniting with the Kullung. These broad embankments attact the populations of the country, and the banks of the Kullung foun on verse bile of villages.

It requires no further agrument to show that the bunks of these intensor channels of the Barhampoots units afford favorable lines for roads. These channels are also capable, at no very great expense, of being united and formed into a river canal, which might, with a few breaks, extend from the Dikoc river, in the Seebsagor district, to Goalparah

The chams of hills which confine the Assam Valley are prolongations of the Himalayas. That on the north is the most eastern spur of the outer Himalayas, which extend from the Indus to the Berhampooter, and it is occupied by the Bhootan and other hill tribes. That on the south is a spur of the Alpine range which separates the Valley of the Benhampootes from what Wilcox supposed to be the Inawaddy. It is occupied by the Singhiphos, Nagas, Cossyahs, and Garrows, bendes other hill tribes

From the lofty nonthern or Bhootan cham, descend many ravers of great size. From the southern or Cossyah range, which does not exceed 6,500 feet of elevation, the rivers, with three exceptions, are short. This points to the southern or left bank of the river as being more favorable for a line of road than the norther. It is therefore with the left bank of the river, upon which also the chief fowns exist, that we have to do.  The geological formation of the chain which borders Assam on the south is generally of granite of a coaise and refractory nature. Occasionally sandatone occurs, and also some of the stratified tocks fit for building purposes

In a few of the rurers of Uppen Assam, and m some of those which save from the Bhootan hills, limestone pebbles" are found but generally searce, while near the Nambia falls m the Meckir hills, crystalline limestone occurs, but the largest supply is obtained from the Digarco rurer, thirty miles above Sudyah on the Eastern Frontier, where the bed of their mestone rodules and bouldes brought down by the water. Coal of good quality is found all along part of the southean range of hills in Upper Assam, and is brought down for the use of the steamers at something the 8 annate pur manual

The soil of the lower spuns and off-shoots of this chain of hills varies from red gnanulai clay to that of a lighter and less identive nature. As a rule, it produces the most luximient tree vegetation, including useful tumber those. At intervals consideable saff forests occur. But the hund chimate of Assam foolable the use of fumber to the Road Encuence.

On these spurs, on the plateau projecting from them, many of the most productive tea plantations of Assam have been formed, and cotton, as the man staple of cultivation, is produced by the hill people far up their flents

Sidection of the line—Sufficient has been already stated to slow that in ciectong the line for a road through the Valley of Assam, a wide berth must be given to the Berhampooten, where its banks are not sufficiently stiff to resist the action of the stacam At the same time, in many of the great plans at present subject to practial numdation, the road embalament might be inade capable of controlling the inundations of the Berhampooter and so serve the double purpose of roadway and bund. This was successfully done by the old Rayshe of Assam.

When Rajah Roodroo Singh, upwards of a hundred years ago, commenced the present "Bor Alleo" (great road), also at places called the "Dhodar Alleo" (compilete road), he designed it to oppose an ungenetrable barner to the floods of the Great River, as well as to afford the most direct his of communication between the important points of the country. It was never completed, but the porton between Jupore and Jankanah

<sup>\*</sup> Fragments of limestone rock, rounded by the action of water

near Jorehath, about seventy miles, remains to show the stupendous nature of the work From the height of the embankment it is visible two miles off The width at top is from 35 to 40 feet. Its course is generally perfectly straight, and where there is a bend the curve is formed with mathematical precision The trenches are dug with equal regularity, and never approach nearer than 100 feet to the road centre. So thoroughly has at reformed the water system of the country that in one place the whole dramage of thirty miles passes through four openings of about 100 feet each, and the sides of these openings have not been croded by the passage of the waters for more than a century, the estimated area of waterway on a line parallel to this part and further inland was 718 feet, according to a former survey made Only one of these openings was bridged, as according to present tradition, the Bengallee architect succeeded too well in pleasing the Rajah, who fearful of so accomplished a person returning to Bengal, and affording aid to the British Government, caused him to be strangled

The Jorehath people were most solutions that the line of the Boi.
Allie should be adopted for the Tunik Road, and predicted the greatest
benefit to the country. They thought the adoption of any other line
inworthly of so great a Government when their own Rajahs had successfully
constructed a potion of the "Great Road".

I shall be able to adopt about fifteen miles of the existing Bor Allee, and propose extending it to Nigriting, where the Great Josehath Plain ceases. This will present a barrier to the inundations from Seebsaugor to a point thirty miles west of it At various other places, as along the banks of the Kullung, in the Nowgong district, and also westward of Gowhatty. I have selected the line of road with reference to the control of the mundation, where such selection does not interfere with the safety or utility of the road Of course ample waterway has been provided for the passage of the waters of the interior It is only sought to prevent the ingress of the Great River I had in view at one time the fixing of regulating gates on such bridges, through which the river floods pass; but, considering the establishment which would be required to attend to them, am now inchned to think that, with the exception of three places, it would be premature They are not, moreover, easily fixed on the wrought-iron girder bridges, which as shown hereafter, are, I am clearly of opinion, most applicable to Assam rivers.

For other principles which have either guided or controlled me in the selection of the line, it will be best to refer to the Map accompanying this Report, and to the detailed description of the line nulle by nulle. Suitice it here to say that the total length of the road from Dhinooghun to Dobice will be about 3544 nulles.

Roadway —The toadway is to be everywhere not less than 2 feet about highest flood line. It is to be 24 feet wide, with slopes of 2 to 1. A berm 10 feet wide is to be left between the foot of the slopes and the trenches, where subject to numdaton, the slopes will be turfed

That the roadway may be available, if hereafter required, for a "light railway," no curve of less radius than 1,000 feet, and no gradient more than 100 feet in a nule, will be permitted

I have made no provision for metalling the roadway, as I think the great object at present is to get the earthwork and budges innihold

By algon—In the estimate, provision has been made for builging all but two streams, the Dilicen and Dhunseice, the first 560 feet, the second 500. The largest irred I propose to budge is \$20 feet broad. Without budges a road in Assmir is necless, it would be better to budge the rivers and leave the formation of the readway for a future time than to foun the roadway and neglect the bridges.

The sub-soil of Assam is generally favoiable to the construction of foundations, and, except in a few instances in Upper Assam, where swamps occur, we find a fift and unpermobile clay a few feet below the surface. It being the middle level of the country through which runs the line selected, we approach the streams where they are neither shallow sprawing forments as when they first issue from the hills, not boad shring chamles as when they first issue from the hills, not boad shring chamles as when they first issue from the hills, not boad shring chamles as when they have deep beds, well defined banks, and a steady regimen of the rown.

From the adoption of this middle level for the line of road, we greatly reduce the number of bridges which would be required if the road ran immediately under the hills, as then the numerous streams have not yet formed rivers, and we have also to deal with water in a much less formidable state of motion, for the great swamps which housed the hills receive these streams, spread them over a great extent of country, where exponential adoption diminish their discharge and prepars them to it-in off quietly though the unfulle level into the Berhampooter. I found that in the ex-

VOP III

amunation of two lines between Gowhatty and Goalpasah, one-thuld less of summing feet of waterway was sequeste on the modelle line than would have been oquined on a line oloce under the hills. I do not say that less are of waterway was sequenced, for in the one case the bridges must be sufficient to afford passage for a great depth of water moving at a steady piece, wherees in the other, the bridges would require to be of a class suited to pass shallow but impetations to sential flooded to excess during the rains, and nearly dry the renandee of the year.

The scarcity of skulled and even ordinary labor in Assum, renders it into the scarcity of skulled and even ordinary labor in Assum, tenders it in to use wrought-ion guides and light abutinests in all cases where the span is greater than 15 feet. In every way the non guide budge is the most suitable for Assum, as it affords the largest amount of waterway when the country is under inundation, and a five passage for boats—a necessary condition where all streams are used for navigation as long as water remains in them.

Culverts up to 15 feet span will be built of stone or bick masomy on the standard plan, provision being made for the greater height of abutments required in the deeper millahs, and for a width of 24 feet between the parapets

The wrought-non graders and sacer piles should be made up in Calcutts, and there is water cannage from these to the sate of every considerable bridge on the line, they might be placed on board lighters fitted with demneks and apphances, and so put up without the expense of establishing workshops at the sate of each bridge

I strongly advocate all these arrangments being made in Calcutta, either by contract or otherwise, as it would save the necessity of getting up expensive non work establishments here.

Messis Kinght and Co, have sent me a schedule of the cost at which they would put up all budges above 40 feet in span on the wrought-iron lattice guider principle, with massomy abutinents, and intermediate piers of cast-iron acrow piles I calculate their rates to be twenty-five pie cent ingher than what the work might be done for by the Department; but my acclosation is besed on the supposition that the whole of the non work is supplied at £20 per ton, and that all parts of the bindges will be fitted in the Government Establishment in Calcuts, freight being charged at Rs. 25 per ton to site of bridge There is no doubt Messrs Kinght and Co, would do the work more expeditionally than if left to us, as the formation of the loadway and the culverts will engage all the labor I can possibly obtain for at least three years

I do not recommend the use of tunber for bridges, except as a temporary expedient. This climate will cause the decay of the best sál tunber within four years.

Shelte —At every twelve nules its proposed to build a Dangalow to afford shelter to the Overseens of the section which the road is under construction, and to Travellers when the road is completed. A good waterproof roof with flooring russed on posts, and mat walls will be quite sufficent.

Jungle —As the line runs through dense jungle for nearly one-third of its length, the cost of clearing it will be considerable

It might be possible to provide for the thorough cleaning of the ground on either side of the road by giving it for a breadful of 100 yards to settlers free of cost or rent on condition that they keep it cleaned. This can only be arranged through the Call Authorities.

Establishment —I have supposed the road to be divided into twelve sections of about thirty miles each

I think it will be necessary to appoint a Sub-Engineen to creat two sections, and two Overseens on Assistant Overseens to every section. Thus an Sub-Engineers and it menty-lour Overseers would be required to just on the works with vigot, and, in advocating such vigorous progress, I would beg that it may be borne in mind that the working ranson in Assim is only six months in duration, when, if great progress be not unsisted on, such a work as the Tunk Road may drug along for years

Rates and Contracts.—The experience of the past year forbids my estimating the cost of earthwork at less than Rs. 3 per 1,000 cubic feet, and masonry at from Rs. 15 to Rs. 18 per 100

Iron work is taken at the pieces named by the Chief Engineer in his Memorandum of the 2nd February last, with carriage from Cakutta added at Rs 25 per ton, and election at 20 per cent upon cost

I strongly advocate every means being tried in Calcutta to effect the greater portion of the work by contact, and I think some 300 millions of cubic feet of earthwork should attract some of the Railway Contactors now out of employ

But to effect arrangements with them the appropriation of at least four

Jakhs of rapes per anima for the work is an absolute necessity. With such a sum, operations could be commenced opposite Doobnee, in the varnity of the Rangpore disture, where shrows any amount of labor can be obtained, and advanced on a scale commensurate with the magnitude of the undertakons.

Estimate —The estimates for the entire road with bindges over every stream, with the exception of the rivers Diheen and Dhunseree, amount to Rs 21.29.558

I will now proceed to describe in detail the several sections of the line

Shorton I Duhooghuu to Seebauapan, 41 m, 9 f., 200 yıls—Thie present exastıng road between Duhooghuu and Seebauapor is one of the old Assamese "Allees," not very stanght but taused generally above the flood line. Its adoption for the Tunik Road is a matter of course. It will be only necessary to jound off the tunis, to widen it, and to complete the section of the road to a uniform height of 2 feet above possible imministron.

For many miles the load as at present imporvious to the sun-light from the dense mass of surrounding forest, and it is consequently damp and unfavorable to traffic All but an occasional fine tree will be removed to the distance of 100 feet on either side of the rondway

Between Dibrooghur and Seebsaugor all culverts have been already provided for, and about twenty are either completed or well advanced

At the 15th mile from Diblooghur occurs the Sessah nven, with a section of 100 × 20 teet, having stiff clay banks well defined and a hard sandy bottom A wrought-iron lattice bridge of two openings of 60 feet each and hight abutments is provided for in this estimate

At the 28th mule the road stakes the Dheen are immediately below when the Dheen-Sutes enters the Buna-Dheen It is from 500 to 600 feet wale, with light loany bela, and banks covered with grass and forest. The depth of water during the cold season is not less than 4 feot, and it is consequently navigable for boats all the yea. Rusing in the data occurry of the Singiphos, it is a great inver during the ramy season, in inct, the largest on the left bank of the Berhampoote. The only means I suppose for finelitating the crossing of this river is by good ferry boats, and reducing the ghâts to in easy slope

Nme miles further on is the Demoo live, 110 feet wide, with sandy bed and stiff clay banks, well defined and not subject to mundation For this a bridge similar to the Sessah has been provided in the estimates At so, males from Sechsangor is the Disang inver, with an area of 300 × 2.5 feet. Its beds and banks of a learny small I has at to 5 feet of water in it in the dry weather, and is a very difficult inveit to cross after rain. I have provided a wrought-non lattice bridge of five spans of 60 feet each.

SECTION II Sectionage to near Joinfull, 36 m, of f, 150 yds.—Sectionager is remarkable for the extraordinary attificial lake sound which it is built. This lake is two and a half rades in creamference, and the surface of it's waters in January measured 28 26 higher than the surface of the nestes of the Durecka nullah close by, that is about 20 text above the level of the surrounding county. The lake is connected with no ground of superior elevation, and has thesefore no supply channel. I could learn of no known springs, so that its waters must be the accumulation of iam only

Close by to the westward, flows the Dikoo river, 300 fict wide, for which a bridge is estimated to be built under the town, and beyond is the famous Bor Allee or Great Road of the Assam Rajahs, which extends, with occasional beaks, from Japoon to Jankhanah, where it ceases moomisted

It is from 36 to 40 feet wide at top, and 20 feet above the level of the country. It has few openings, for its design has been to throw all the minor streams together and afford them passage in one volume at intervals of four, five, and ught miles. This is easy on account of the dead level of two country. In place, it has been considerably worth by the constant passage of large herias of cattle which, during the floods, have made it their abiding place for a centiny. I received many petitions from the Mouzadars of the district praying for the adoption of the Dor Allee as the Tunik Road, because that would ensure its completion and its future repair.

Their interest in the Box Alleo is as a bund to the nundations of the Benhampootes. If completed it would rescue ten-of-thousands of acces for cultavation, and greatly improve the revenues of the distinct. I am myself much in favor of its adoption as a noble work, which it is worthy of the Government to complete, especially as it offers a considerable as mig in distance and no great increase in expanse. Four bridges of two openings of 60 feet each, and two of 60 feet, will be necessary to cross the river channels which intessect in pt to the high land at Douggong

SECTION III Near Josehath to Dhunses et 1 wes, 29 m, 2 f, 60 yds. -

Under the head of the last section, I have brought the description of the line up to Deargong, or over twelve inless of this section At Deargong the line of the Tunk Road meets the Gobin Allee (or War-path of the Assances), said to have been constructed in a single night during the Mattrick investigation.

It extends from Jorchath to the Dhunseree, and has a general width of 12 feet and a height of from 2 to 4 above level of country, which is sufficiently high to be removed from all chance of inundation, with exception of half a mile near Rangamuttee, where the embankment must be 10 feet high to keep out the back waters of the Berhampooter Seven bridges from 20 to 60 feet span, and fifteen culvetts, are required over this portion of the road

Close to the Dhunseree, a branch road runs off to Golah Ghât, distant about seventeen miles, a good fau-weather road made by the Assam Rajabs. At the 29th mis found Jorchath is the Dhunseree rever, 500 feet wide, with very steep sandy banks and a strong current, with about 5 feet of water during the cold weather. It is a voy large and powerful river during the rans. We can do nothing for it at present but establish a good ferry and slope the bunks to afford au easy approach

SECTION IV Dhunseree river to Buquice, 31 m, 3 f, 110 yds -We have now entered on the plateau which hes between the Meekii hills and the swamps of the Berhampooter, the general elevation of which varies from 20 to 40 feet. It is thickly intersected with hill streams, the deep gullies of which are in many places subject to inundation from the Berhampootes for some distance up then courses Along this plateau the Dhodun Allee holds its course It is very straight with a general section of 12 × 2 feet. This Allee will be generally adopted for the Trunk Road The soil is very favorable for road-making, and if the trench be always kept on the upper side of the road as a catch-water disin, a general average of 2 feet will be sufficient raising Timber is abundant for fuel, and the Meekir hills will certainly provide road metal, if not building stone This part of the country is but thinly populated as far as native mhabitants are concerned, but the wooded slopes of the Meekir Hills seem to have found favor with Tea-planters, whose gardens he along the neglected jungle road which forms the obviously insufficient means of communication between the homes of these European settlers It may here be observed that with this section Central Assam is supposed to

commence, and with it a tract of country remarkable for beauty of scenery even in a province so generally favored by nature as the Valley of the Berhampooter

On the whole, this portion of the line, though lutherto more than usually neglected, has the advantages for load-making, of a straight line and fair general elevation, together with the possession of good stone for building and metalling, but owing to its intersection by numerous nullahs the amount of bridges required will be large. The Diphole, Dering, and Kobensh streams require buildes of 60 feet. For nine others, spans of from 15 to 35 feet will be requisite, and of culverts.

Section V Buguiee to Box Allee village -The first portion of this section lies through dense jungle the inhabitants however of which despite their seclusion, are sufficiently aware of the advantages of traffic to desire that a "hat," or market may be established in the village of Baguree. Cotton in considerable quantities is brought down from the hills by the Mcekirs As we pass on, the line rises to a higher plateau and follows the water-shed line until reaching the Katoree levels, where a good many streams exist, which are hable to overflow in the rains, of these the Daopance is the largest and most difficult during flood. A little further on huge granite boulders form a curious feature in the scenery. The line thence continues, through jungle still, over the Diphloe river and sundry smaller streams till a difficult swamp is reached, which at present forms a nearly unsurmountable barner to the traveller. It is about 280 feet across, but there is a narrower place where a bridge of 60 × 20, would probably suffice A succession of small nullahs now ensues, averaging from 6 to 12 test At Rangloghur is a curious old Assamese embankment

We here enter the feults tasts un the neighbornhood of Kohabur, rich in magnificent crops of rice, sugar-cane, tobacco, mustaid seed, &c, showing what cultivation can do for the naturally huxmant soil of Assam. The Kulting river comes flust under notices, the road following its banks oclosely as greatly to endanger it. Villages succeed each other rapidly along this bank, but owing to the above-mentioned mouraons of the rice it will be necessary to carry the Trank Road to the back of these villages. This will have the advantage of cutting of lage angles formed by the present road following every curve of the Kultung, and the still greater one of forming a band to save the levels behind the villages from numbets on by that river. To prevent the Kultung, and the strustance, from range so

high as to flood the villages, the present road must be raised 2 feet as a bund only. The altered road will require three bridges of about  $15\times15$  feet

The entarc number of budges required in this section are two of two openings of 60 feet each, one of 60 feet, seven of from 20 to 80 feet, and 52 culve is

Sections VI and VII Don Alles village to Novogons, and the mouth of the Kullung—immediately after passing Bor Alles village the Messalrivar obstructs all ordinary traffic. It drams all the low country between Kolnburr and the Mesku hills, and though not broad is very deep A wrought-non guider bridge of 50 feet is provided for it. Two inites further on is the Deepo river of exactly the same charactar, but of greater size, a bridge of 60 feet is provided. The banks are of haid concrete

From this point to Nowgong station, a distance of eighteen miles, not a single stream enters the Kullung, two drams near Chummergooree being the only openings required

As hitherto, the road continues to follow the left bank of the Kullung, and for eight or ten miles, before arriving at Nowgong station, passes along a fine broad avenue of noble trees, lined with habitations and gardens on the inner side, or that opposite the river. The scene reminds one of the approach to Hooghly Unfortunately the old danger of the road being destroyed by the river exists here in full force, and will necessitate the taking further back of the Trunk Road , but the present opportumty has not been lost sight of for repairing the old road, so as to form a better bund and prevent the water getting between it and the Trunk Road, which would flood the houses and gardens After reaching Nowgong by the left bank of the Kullung, as already mentioned, the road crosses the river, re-crossing twenty miles further down I was auxious, however, to continue on the left bank without crossing, and therefore examined the Kullung down to its mouth, a distance of seventy miles, but found that . such a course would entail the crossing of seven rivers requiring bridges of considerable span and a large number of smaller bridges and drams

The Kullung brulge near its deboundance will have a centee span of 200 feet with two sales of 60 feet such. It will be well raised above oridinary level so as not to interfere with the navigation of the rive. The bed of the river for half the way across is of rock, and the remainder of stiff clay. good building stone is on the wrot

The dry weather depth of water in centre of river is 38 fect The depth when in flood is 64 16 feet

The greatest length of pile will be 60 feet, which will give 10 feet for sinking in bed, and 19 feet above high water mark

It must be clearly understood that without thus budge over the Kullung, the line I have selected between Nowgong and Gowhatty cannot be adopted, as this river would prove an insuperable barras to eavy communication A ferry would be most inconvenient, and the stevra is too strong for a bridge-of-boatt. But the substitution of any other line would, from the enhanced distrace and number of steams, greatly exceed the cost of the calcated him, inclusive of the bridge. Moreover, by this him we avoid the Ghâts which occur on the old pathway within twelve nules of Gowhatty. The im in from the bridge to Gowhatty will be nearly level, and will adopt for some distance an old embankment of the Assames

SECTION VIII Kullung river to Gowhatty and Pulasbaree —As above stated the line from the Kullung to Gowhatty pissents no difficulties, a bridge fitted with regulating doors over the Bundajan to provent the ficoding of the country and a few culverts, being all that is required

In the station of Gowhatty a similar bridge over the Bhoroloe, to prevent the flooding of the low lands at the back of the station, and another over the Kulbogli Nuddee at Pulasbaree, are all that is required in this section

Eight miles of road and a bidge of 55 feet span over the Khanajan have already been completed, or are in process of completion under a termer estimate

SECTION IX Palashene to Cholcholes—For several miles in the neighbourhood of Pulasharce the lime follows the high bank of the Berhampooter, but sufficiently retired for safety, and to obvinte the destrution of the numerous villages which lime the bank of the river. It then passes off to the foot of the outlying spurs of the Garron hills, being unable further to follow the river bank, which soon after sinks into a succession of sand banks schending to Noggenberah near Goulparah, over which the Behampooter rolls during floods

In crossing from the livel banks to the lighed ground under the Garrow hills, a difficult river, the Koolsee, is met It is chiefly difficult from the shallowness of its bed, rendering it liable to shift and divide into several channels. The exact spot for crossing thus river must be left until it.

VOL 11L

can examine it in flood, but in the measurable I have provided for bridges over two channels, which it seems inclined to abide by No other bridges and but few culvates are required until the foot of the bills is reached, as the country is a dead flat, and although the estimated with the little of the Bellinmonter is the sum of the Bellinmoneter view will be invalidated of the Bellinmoneter.

The road will not ascend any of the Gailov hills, but be called from spur to spur, clossing the numerous torients which flow from thom after they have united in a few considerable steams. From spur to sput the eathwork will be tathen heavy, but here again in many places it will protect the country from the numdations of the Bethampooter. The Singrai river is closed in two channels, the castward requiring a bridge of two openings of 60 feet each, the westward one span of 60 feet. Nine other bridges of from 50 to 20 feet span are required and fourteen culverts Grante as available all allow the line at a moderate distance.

SECTION X Cholcholes to Salpanah—Great difficulty was at first experienced in examining and detaining the hie throughout the last section and the first potion of this Thie result, however, was successful, for, whereas the present track crosses sixty-five steams, four of them varying from 120 to 300 feet in width, the selected line crosses only thirty-four, the largest of which requires merely a bridge of two openings of 60 feet each. There is also a saving of four miles in a distance of forty

At Koontabaree, the Goaharah district is entered after passing through a bolt of high grass jungle three miles in width, and crossing the Daoselah river, the line enters the thickly populated Bamunes valley, and convards through the large villages of Amporgah, Khurrah, and Mundalgaon to Salparah. The chief difficulty is the Doodness viver, flowing from Dammah under the Garrow hills. The shallowness of its channel renders it hable to overflow, and I could find no spot where it is self-contained. I behave however, that three openings of 60 fote sale will suffice, with two culverts of 15 feet each on the inundated flats right and left of the river Beside these six bridges of from 30 to 60 feet span, thirty-four culverta are required in this section.

SECTION XI Salperah to Luckpore—This section is generally through high-lying ground here and these covered with asi forest. The line passes Goalparah about twelve miles to the right, to which place a branch road can easily be made. I attempted to take the line through a part of the Garrow hills to cut off the long Agneesh spir, but after

ng many routes was obliged to gave them up, as they proved too steep, I have fived on a line shuting the south of the Orpod lake, and ang though a defile east of Ageesah village. The Kinshma and tho iree, are two considerable inverse clossed in this section, but they have deep sections, and with releveing culvets right and left can be safely iged with thise openings of 60 feet each for the Kinshma, and they gived with thise openings of 60 feet each for the Kinshma, and they same span for the Junace. Towards the end of thus section heavy hwork will be required on the Metchaparah plann, as it is hable to idation

in all, besides the rivers above-mentioned, seven bridges of from 20 to feet span and twenty-six culverts will be required in this section

Section XII Metalupara is to Be hamposter, opposite Doole er—Thus, the latter part of the last section, is low and lable to inumisticu, insected by a numbes of jacets and old channels in which water has no cent. I have allowed for 600 feet of waterway in the eleven miles and filling m all the old channels.

Waterway is provided by one hadge of three openings of 60 feet each in the Garnah rives, one of two openings of the same dimensions over the same, and four of one opening of 60 feet over other numedation channels. At Khuma village the Benhampooten is met with, Doobree lying on the their side, and at this point ends the exploration and survey of the sam Trunk Root.

To sum up the results arrived at, the road will be about 355 mules in gth. It is impossible to give the *exact* length of its course through amp, grass and forest

The Earthwork required is 361 millions of cubic feet, which will probacost Rs 10.84.609

The area of waterway allowed is 143,438 square feet, which, with a an velocity of four miles per hour, would suffice to pass the whole rhampooter

To cross this waterway I have provided twenty-one wrought-non lattice adges of from two to five bays of 60 feet each, at a probable cost of : 3,88,349.

Fifty-eight similar bridges of single spans varying from 20 to 60 feet, a probable cost of Rs  $\,$  2,64,900

And two hundred and seventy masonry culverts from 4 to 15 feet wide, at a probable cost of Rs 3,00,000

Twenty-eight temporary Bungalows for shelter, will cost Rs 8,400 Eighty-five millions of superficial feet of jungle cleaning is estimated to

cost Rs 83,800
Thus the total cost of the road with bridges over every stream, excepting

the Discential Characteristics of the Discential Characteristics and Dissussers, will probably be its 21,29,558, or Rs 6,000 per mile, and the work might be completed by the end of 1867, provided the necessary funds are forthcoming at required seasons

In the estimate I have been unable to provide any sum for compensation for land taken up for the work. If a fair arrangement can be made for the disposal of waste lands to be cleased of jungle on either aid of the road, they should amply balance the amount of compensation due for cultivated lands encreached on by the road

D Briggs

GOWHATTY, 5th May, 1863

[The above project has been sanctioned, and the work is now in progress Major Bugg's Report on the other Great Road shown in the Map, from Gowhatty to Sylhet, and cutting the Trunk Road at right angles, will be published in the next Number —Eb 7

## No XCVIII

## THE "COMPTAGE AMBULANT"

Adapted from a Report made to the French Government, and given in the Annales des Ponts et Chaussées for 1864.

THE Comptage Ambulant, the invention of a French Engineer,\* enables an observer travelling along a road and noting the number of vehicles and horses he meets, and the direction in which they travel, to determine the mean traffic on any roution of that road

The principal advantages gained by using this method are -

- 1 That instead of getting the traffic at one particular spot, the mean traffic on any section of the road may be found.
- 2 The returns can be readily made by the overseens in charge of the road, with very little extra trouble to themselves, and at no additional expense to the State, and as easily checked by the Executive Engineer or his Assistant, on their tours of inspection.

By its use the inventor was able to discover some very serious mistakes in the existing returns, and on careful examination these mistakes were found to be real

Encouraged by these results, the French Government allowed a sum of £35 for the verification and development of the plan, and repeated trails showed that the Comptage Ambulant was found to agree very closely with returns made by observers at fixed stations.

<sup>\*</sup> M Lallerade, Ingenieur Ordinaire des Ponts et Chausaics

THLORY -Let C be the mean traffic or number of horses passing over a portion of the road of any length.

U = mean velocity of the carriages travelling on it,

V = velocity of observer.

Then when the observer and carriage travel in opposite directions, the velocity with which they approach each other, is U + V, and when the carriage and observer travel in the same direction U-V or V-U, accordmg as U is > or < V

Now, the number of carriages met, will be proportional to their relative velocities, for by relative velocity, is meant the distance by which the observer and carriage approach each other in a unit of time; consequently, as the relative velocity is greater, the sooner will they meet and the greater number of carriages will be met

Suppose the traffic to be the same up and down the road, it follows that if the observer were to become stationary at that part of the road where

the traffic is the mean traffic, the relative velocity would be = U, and V would = 0. Again, if the velocity of the observer is V, the relative velocity of carriages going in an opposite direction is U + V, as we have seen.

Call O the number of carriages met travelling in an opposite direction. Then  $\frac{C}{2}$ : V::O:U+V

Suppose U >  $\nabla$  and let  $\tilde{M}$  = number of carriages going in same direction as observer, then-

Hence,

$$0 = \frac{C}{2} \left( \frac{U + V}{V} \right)$$
 and  $M = \frac{C}{2} \left( \frac{U - V}{V} \right)$ 

Add these two equations, and it will be found that C = M + O. If U < V, then  $O = \frac{C}{2} \times \frac{U + V}{V}$  and  $M = \frac{C}{2} \left( \frac{V - U}{V} \right)$ 

$$\therefore C = 0 - M.$$

In the general case, when the carriages travel with different velocities. some faster and some slower than the observer,-Let O', M' be the number of vehicles going faster than the observer and met by him, going respectively in each direction, and call the traffic for this description of

yehicle C'; also let O", M", O" represent the same quantities for carriages going slower than the observer.





From what has been stated above, it will at once be understood that— C' = O' + M' and C'' = O'' - M''

Adding these quantities, and remembering that C' + C'' = C, and C' + C'' = C

It results that C = O + M' - M'',

From this general equation the principle is obtained,—That when the traffic is the same up and down the road, it is equal to the number of carts met by the observe group is his appoint the ection, added to the number he passes going in the same direction, and damaished by the number of carts going in the same direction which pass him

This formula is more exact as V decreases and U increases, and when the difference of the traffic from both directions is least

When this difference exists, this formula will not give the exact amount of traffic; but to obviate this difficulty, the observations should be taken in each direction, both going and coming, and the mean of these results taken as the time average traffic

When C has been thus obtained, it must be divided by the time the observation took; this gives the traffic per hour, C<sub>1</sub>. This must be divided by the horary co-efficient, or a number which expresses the ratio of the traffic during a certain hour of the day to the whole daily traffic, C<sub>4</sub>

This must again be multiplied by a daily co-efficient, which takes into account the inequalities due to the variations of traffic on different days of the week, and the true average daily traffic, C<sub>2</sub>, will be obtained

APPLICATION —The load should be davided into sections of from 1½ miles to 2½ miles each, and stations should be always placed where the traffic varies suddenly, as at branch roads, road-sade towns, &c. The Comptage Ambulant has this advantage, that unlike the stationary system, its accuracy is not materially affected by the length of the sections into which the load is divided. It merely affects the amount of detail which may be considered necessary

At the top of his note-book, the observer writes the date and the day of the week. Whenever a station is passed the hour and minute is noted If from any cause he is obliged to stop for a time, he writes "inter-

rupted at A. M., resumed at P M."

Whenever a carriage is met going in an opposite direction, he notes it as O, 2 O, 3 O, &c., according as it is drawn by 1, 2, or more houses. In the same way carriages passed going in the same direction, are described as M', 2 M', as the case may be Carriages passing the observer, are entered as M'', 3 M'', &c

## Specimen Note-book

Imperial Road, No 30. Saturday, 14th April, 1865.

O, 2 O, 5 O, M', 5 O, O, 5 M', 4 O, 5 O, 5 M", O, 4 O, 5 O, 5 O, O, O, 2 O

Passed cross road, No 24, at 7-57

O = 42, M' = 6 M'' = 5. C = 42 + 6 - 5 = 48 Time, 88'

$$\frac{43 \times 60}{99} = 311 = C_1$$

$$C_s = \frac{311}{06} = 518 \text{ horses}$$
,  $518 \times 0.7 = 363 \text{ horses} = C_s$ 

3 M", M', 2 M', O, 5 O, 4 O, O, O, 2 O, O, 4 M", 4 O, O, O, 4 O, 5 O, 5 O, 2 O, M', M'.

Passed 31d station, at cross road, No 27, at 9-22 Time, 85'

The horary and daily co-efficients (in the present case '06 and 0.7) will be afterwards given for the South of France, and the means by which they were calculated, described.

The accompanying diagrams show the result of a companison made with retuins obtained by the Comptage Ambulant, and those made by stationary observers

The abscisse represent the length of the different sections and are drawn to a scale of '01 metro to the kilogram, the ordinates, the number of horses, drawn to a scale of 01 metro per 100 horses

Stations were established at branch roads and intermediate posts were fixed where the distance exceeded half a mile

Altogether there were 54 statons, but as each observer at branch roads kept two returns, one for the traffic before, and the other for that after, passing the branch, the number of stations practically amounted to 75.

For the Comptage Ambulant the same stateons were naturally retained. At four principal stations only were the returns taken during the whole of

ī

the 24 hours, and the pages of the note-books were divided into hours by lines drawn horizontally across the page

At the 50 other secondary stations, only seven countings of tenhoms each, from 6 x m to 8 r m, were taken

An example will best explain the mode adopted in determining the traffic at intermediate stations

Seven observations made on the Imperval Road, No. 44, at the 50th kelometre, gave a total of 679 here, s during the seven days. On the same days at the same hows, 756 hores, were consided at Travecy (Fig. 3). From this it was concluded that the tasffic at these two stations was in the ratio of 679 to 756. But the traffic at Travecy had been found to be 156.5 horses, hence, that at the 56th kelometre was taken at 156.5  $\times$   $\frac{679}{756} = 11$  horses

It has already been observed that the pages of the note-books were ruled across the page by horizontal lines into hours, and it will be hardly necessary to detail the manner in which the daily and horary co-efficients were calculated.

HOURLY CO-EFFICIENTS

| Hours of the day       | Winter-November,<br>Dicember, Junion,<br>February, and Meach                                                 | Spring and Autumn<br>—April, May and<br>Or tole 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bummer—June, July<br>August, Scotember                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| From midnight to 5 A M | 0 18<br>0 03<br>0 05<br>0 07<br>0 09<br>0 09<br>0 07<br>0 06<br>0 07<br>0 07<br>0 07<br>0 08<br>0 09<br>0 09 | 0 0 k<br>0 0 4<br>0 0 5<br>0 0 6<br>0 0 7<br>0 0 7<br>0 0 8<br>0 0 0 0<br>0 0 0 0<br>0 0 0 0<br>0 0 0 0<br>0 0 0 0<br>0 0 0 0<br>0 0 0 0<br>0 0 0 0<br>0 0 0 0<br>0 0 0 0<br>0 0 0<br>0 0 0<br>0 0 0 0<br>0 0 0<br>0 0 0 0 | 0 04<br>0 04<br>0 06<br>0 07<br>0 07<br>0 07<br>0 07<br>0 05<br>0 04<br>0 01<br>0 06<br>0 06<br>0 06<br>0 07<br>0 07<br>0 07 |
| Total,                 | 1 00                                                                                                         | 1 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 00                                                                                                                         |

vol. III

DAILY CO-EFFICIENTS.

| Day of                                                                            | the week | Ratio of the traffic of<br>each day to mean<br>traffic   | Co efficients by which<br>to multiply the haffs, on<br>each day to obtain mean<br>traffic |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Sanday,<br>Monday,<br>Tacsday,<br>Wednesday,<br>Thursday,<br>Friday,<br>Saturday, |          | <br>0 56<br>0 91<br>1 06<br>1 10<br>0 95<br>0 99<br>1 43 | 1 79<br>1 09<br>0 95<br>0 90<br>1 06<br>1 01<br>0 70                                      |  |  |
|                                                                                   | Total,   | <br>7 00                                                 | 7 00                                                                                      |  |  |

It will be observed that the traffic is most on Saturday, and least on Sunday, that it is greatest between 9 and 10 A M. and 4 to 5 P. M., and attems a minimum at noon, the coachings's dinner how

In this paper a very cheap, simple, and sufficiently accurate means of determining the traffic on any part of a road has been pointed out, which might easily be introduced into road divisions in this country

It would first be necessary to make observations at fixed statuous during a whole year in order to obtain the hourly and dealy co-efficients applicable to the district. Afterwards, it would be sufficient to require two returns from each Overseou un charge of a section, and one from the Assistant Engineer in charge of the sub-drivision, monthly

Probably there are few districts in India where the traffic is sufficiently developed or settled, to seeme at first such uniformly consistent results as those given with this paper

The punciple of comparing the wear and teat, r s, the amount of money spent on the repairs of a road, with the traffic passing over it, is a most important one, which has inthesto not been sufficiently studied and cannot be commenced too soon

I would suggest that accompanying his annual road repail estimate, every Evecutive Bagmer should send in a general report, in the form given on the next page, showing the quantity of material and labor expended in appairing and maintaining each mile during the pieceding year—the traffic on it—the wear of metal—and the character of the metal employed.

The return might be illustrated by plotting the lines of traffic in a similin way to the diagram given with this paper

In this way valuable statistics would be acquired, which when properly generalised, might yield important principles

ARTHUR J HUGHES

[Some of the columns in the amercal Table might perhaps be simplified.
On the other hand, mode details of traific would be wanted, showing what
nameals are employed in draught and what in canage. The damage done
by wheels is far greater than that caused by the hools of anumals, but in
France, and other civilized countries, where the carrying traffic forms an
magnificant item compared with that drawn on wheels, no distinction is
probably made —BD []

YEARLY REPORT, SHOWING COST OF MAINTAINING, DURING THE
YEAR 1865-66, THE ROAD

| Year | Out of labor on repairs to earther sides and slopes. | Youk cubic feet of Arman craptical and Arman arman craptical and Arman a |  | Description of kunkur | Bresstance to crushing, per aquare | Average thickness of metal on let, | Added smee. | Present the liness | Wear in cubic feet per mile | Bullocks | ER<br>CR<br>ILA<br>III<br>III<br>III<br>III | Total | Cost of maintainee per mile por<br>annua, for a traffic of 100,000<br>bullo, ks and house, per diem | Wear of metal in cubic fact per<br>mile yer annua for a traffic of<br>100,000 bullocks and horses per<br>diem. |  |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1856 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                                    |                                    |             |                    |                             |          |                                             |       |                                                                                                     |                                                                                                                |  |
| 1887 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                                    |                                    |             |                    |                             |          |                                             |       |                                                                                                     |                                                                                                                |  |
| 1858 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                                    |                                    |             |                    |                             |          |                                             |       |                                                                                                     |                                                                                                                |  |

<sup>·</sup> On other metalling

#### No XCIX.

## VERTICAL CANAL FALLS,

WITH AND WITHOUT GRATINGS.

[Some Notes on Canal Falls and Rapids having been published in the first volume of this work (p. 37), the more detailed information now given may be acceptable ]

Remarks by Lieutenant J H Dras, of Engineers, Director of Canals in Punjab, on the Progress Report of the Barce Doab Canal, for the month of November 1854

"On the 25th Normber, two experimental works, Fall No 17 and Rapul No 18, were opened, and a considerable hody of water, which had been held up since the name in the e-cavated canal channel above the Fall, was passed over both works by Laentenant Duncan Home, of Enguneers, in my presence Thus having been successfully accomplyhed, on Monday the 27th the whole supply of the Hudee canal was turned into the new channel above the Fall, passed oven both works, and then turned again into its proper course by means of a bund left across the new canal and a second connecting channel below the Rapid The Huslee had been stopped for a week to cashle Laentenant Home to prepare these channels and brunds, the water not being in great request for integration at the time. The supply of the Huslee has been running over the new works ever since

2. "The object of turning the Huslee supply over the Fall and Rapid" was to try the effect, and to gain some idea of the actual motion, of the

The Raph was designed by Lieutenant Chafton, of Engineers. It, like the Fall, has 8 openings of 10 60 feet duck, with a drop of 9 feet

water over those works, by which means it was hoped simility improvements might be suggested, and could then be carried out in constructing the remaining works of a similar nature

3 "Having previously drawn on one of the side walls of the central chamber of the Fall, housental and vertical lines, a tenth of a foot apart. and having fixed water-gauges at various points above and below the Fall, a series of tolerably accurate observations was made on the curve of the surface of the falling water, with heads of water above the Fall, ranging from 0 5 to 3 6 feet. In order to obtain so great a head as this, the entire Fall was planked up until the accumulating water 1000 to 41 feet above the crest, when a single bay (10 66 feet wide) was opened as quickly as possible It took some time to get out the planks, and this had to be done by Lieutenant Home and myself, in the absence of more plactised hands, so that the water had fallen from 4 1 to 3 6 feet before the bay was entirely opened, and 3 6 feet is thus the greatest head of water for which observations were made. With a full supply in the canal, the head of water above the Fall will probably be about 4.5 feet. This head gives a discharge over the entire Fall of 3,074 cubic feet per second A depth of water of 4.5 feet in the canal channel above the Fall (bottom width, 120 feet, and slope of bed, 1 m 1,250), gives a discharge of 3,050 cubic feet per second, which is a sufficiently close agreement. Both calculations being worked out by Dubuat's formulæ

4. "The result of the turl appeared to me to be satisfactory. The velocity of the water over the Fall was completely destroyed by the neustrance of the water in the castern below. This effect was not of course produced on the Rapad, but the aloguing tail walls appeared to act well in protecting the banks, and in disceding the foace of the cornent towards the center of the stream below the work. The mesonry (chaefy bouldes) of both works as calcitable to the builders, Lentonant Home, the Executive Engineer, Mr Crommelm, the Assatiant Engineer, and Assatiant Overseon DeBecker. It was severely tried, particularly in the case of the Fall, considering the green state of the work, and the pressum to which it was subjusted.

5 "To try the effect of the falling water on the bottom of the eastern, I took a bottle, and having partially filled it with water, so that it had no mechanism either to sink or to float, I tied a long could to its neck; and having conked it, let it float fixed yoves the Fall The falling water of course caught it and pulled it under, but by measuring the length of coil

run out, I found that the bottle could never have been nearer to the bottom of the cistern than 15 foot. I obtained a nearly similar result with a bottle filled with water, and consequently heavier than an equal bulk of that fluid, I endeavoured, unsuccessfully, to break a bottle against the flooring of the Fall anywhere I could not even make the bottle touch the bottom. From this I argue that the bottom of the cistern sustains no direct shock, but those must be a strong current along it Several bricks, which had been thrown into the cistern were nitched into the air a little above the surface of the boiling wave, which always rises in advance of the falling water This wave rose to within 2 feet of the level of the crest of the Fall, but it did not seem to affect the velocity of the water beyond it It did not assume the form of a wave in a state of progression, but as if the water was boiling up from below and breaking or bursting equally on all sides. (Fig 1) However, owing to the small quantity of water with which we had to deal, the level of the water below the Fall was between 2 and 3 feet lower than it will be with a full supply in the canal, and consequently the height of the Fall was so much greater. In practice, therefore, the boiling wave will not be so formidable

- 6 "I was pleased to find that the outer surface of the falling water struck that of the water below, as I had desired, something short of the centre of the cestern. The would of the estern (measured in the direction of the stream) is 17 feet, and 8 feet is the distance (from the creet of the Fall) at which the falling water stuck below. With a full supply in the canal the distance will be about 7 feet
- 7. "On the whole, I am satesfed with the new works, they would be every timing I could wish if I could only check the great velocity of the water below the Rapid, and do away with the boining wave below the Fall. I fear the forner is an impossibility, and the only resource is to give additional protection to the banks and bed for some distance below I have, consequently, directed that double stail walls shall be given to the remaining Rapids \* The space between the two tail walls bong proved with boulders, will make a capital catalle plott. I think of checking the wave below the Fall by fixing a sloping grating of wood or of nor work immediately on the crest, so as to divide the sheet of falling water up into several portons, and comport it of fall more perpendicularly on the water.

<sup>\*</sup> Go on to one Rapis, when further experience showing that the extra tell walls might be dispersed with in that strong chingle sed, the order was concilled





below, and to take down with it in its full a large quantity of an which will halp to jednoc the action on the floor of the eastern (Figs 2 and 3) of Other adventages also accompany this arrangement, res, the prevention of secidents to beats carned down too near the Fall; and of damage to the Fall itself from timbes, &c., carned over it. Everything of this nature will be stopped by the grating, and can be taken out there. In the case of look-channel almost close up to the Fall, for the grating will hold up the surface of the water immediately on the creet, so that the proximity of the Fall will not increase the velocity of the water in the channel above it. Possibly, with the grating, a greate length of east map have to be given to the Fall. I am about to institute a series of experiments on this arrangement, and I will communicate the results. A comparison of cost of the two works is being propase it?

[The following memorandum gives the details of the form of grating adopted after the experiments mentioned at the end of para 7, of the above remarks. It constitutes Appendix E to Captain Crofton's Report of 1864, on the Ganges Canal ]

VERTICAL FALL WITH GRATING

Memorandum by Captain J. H. Dias, R.E., dated 80th July, 1864

"The gazing consists of a number of wooden beer resting on an non sine built into the crest of the Fall, and on one or more cross learns, seconding to the length of the beam. These bers are lead at a alope of 1 in 3, and are of such length that the full supply level of the water in the canal tops their upper ends by half a foot. The scanting of the beins as well as that of the beams should of course be proportioned to the neight they lave to rece,

plus the extra accedental strams to which they are liable, from footing timbes for instance, which may possibly pass between the piers and so come in contact with the grating. In consideration of stians and shocks of this nature the supporting beams are set with their line of depth at right angles to the larm instead of vertically

2 "The dimensions of the bass used on Falls of the Barce Doab Canal, where the depth of water is 6.6 feet, are as follows.—

\*\*Deodar wood\*\*

Lower end of bars, 0' 50 broad × 0' 75 deep Upper end of bars, 0' 25 broad × 0' 75 deep

and they are supported on two Deodar beams, each measuring 1 foot in breedth x 15 foot in depth, the first beam being placed at a distance of 7 5 feet (honzontal measurement) from the crest of the Fall, and the second 7 5 feet beyond the first beam. The bars of the grating on these Falls were companily placed touching each other (ado by ado) at their lower ends, as there was not then a full supply of water in the cand. Thate were thus 20 bers in each 10-foot bay. Since then the number of bas has been successively seduced to 19 and to 18, the present number. The reduction of the number of bas and the equal spacing of the remainga bas is done with eace, as they can be pushed adeways in the nonshoe and along the beams, to which latter they are hold with spike-nails. Once the cornect spacing is arrived at, delast and blocks (as shown in the drawns) are prefaciable to spike-nails.

- 8 "The end elevation of the bear, scale 4th full nine, shows the way me which the bars are underest from the point where they leave the shoe, i. s., from theorees of the Tell. This was kneed on leaving bas the effect of medium coats, is a single set it were. "In ord to we at land plate," and it includes the except of small matter which ma, be houghly down with the current. Large rall below which accumulates as the private is related of and plate on one side of the Tall. This is done by the exalistic many best. There is considerable and instance here they are left the weight our globe. There is considerable and instance in this elevated for rabbash which would other we suck a raphula heads, on press of bridges, &c, or eventually ground on the bed of the card and become market of large langes and at the banks.
- 4 "As one main object of the grating is to prevent the stream above the Fall to which it is fixed from knowing that there is such a thing as a Rall anywhere below it, the principle to go on in spacing the bars is to





arrange them so that the velocity of no one thread of the stream shall be other accelerated or retaided by the proximity of the Fall. This effected, it is evident that the surface of the water must tensin at its normal alope, parallel to the bed of the cound, until it arrives at the grating. The hid foot by which the unter tops the bars of the grating, as above described, causes a sudden drop there, but the acceleration to the current resulting from so small a Fall as this is not practically felt to any distance back from the Fall.

5 "To take an example, let us assume that V (mean velocity) = 0.81 w (sunface velocity), and U (bettom velocity) = 0.62 v (surface velocity) in every vertical line of the current flowing naturally. Then, if we make V = 2.5 feet ps second, we shall have the following relocitoes at the given depths below surface in a stheam 6 feet deep.

| Depths below surface.  | Velocities,<br>(feet per second.) | Retnirks                         |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Surface, 0<br>1'<br>2' | 8 0864<br>2 8909                  |                                  |  |  |  |
| Centre, ., ., ., 8'    | 2 6965<br>2 5000<br>2 8046        | Common difference 0.1955 nearly. |  |  |  |
| Bottom, 5'             | 2 1091<br>1 9186                  | J                                |  |  |  |

- 6 "What is required, then, is to shape the sides of a given number of bars placed in a given width of bay so that the above relocation may be maintained till the water touches the grating, when in consequence of the clear fall the velocity becomes considerably accelerated. This accelerated velocity multiplied by the reduced uses (of space between the bars) should give the same discharge, with the conal remaing full, as the product of the original normal velocity and the original undimumshed space, the width of which is of course the distance between the centres of two contributions bars.
- 7 "Thus, taking the lowest film (along the bed of the canal) whose normal velocity as 19186 foot per second, and supposing 20 to be the number of bas in each 10-foot bay, then the undiminished space for each portion of the stream will be half a foot, which multiplied by the above velocity gives a product of 0.9568. Again, taking the same lowest film as it passes

through the graing, with a clean fall, and under a head of pressure of 6 feet, we find its velocity to be 19 654 feet per second. Now, if we call the required width of space between the bars at this point  $z_0$ , and assume the co-efficient of contraction to be 0.6, we shall have  $z_0 = \frac{0.9568}{10.0564 \times 0.6} = 0.08$  foot

8 "Sanilally, taking the film on the level of the tops of the bers, or 0.5 foot below the surface of the water, the normal velocity of which is 2 9837, the undrammaked space being as before 0.5 foot, we get a product of 1 4944, and as the velocity of the film falling through the bass is 5 673 feets per second, we cet

$$x_t = \frac{14944}{5673 \times 0.6} = 0.44 \text{ foot}$$

9 "And lastly, taking the centre film, the normal velocity of which is 25 feet per second, we have a product of 125, and as the velocity of the same film passing through the grating is 1389 feet per second, we get

$$x_0 = \frac{125}{13.89 \times 0.6} = 0.15$$
 foot

10 "Hence it is seen that the sides of the bars should be cut to a curve convex towards the open space, but in practice this micety is scarcely requisite.



The effect of cutting the bars straight is of course to increase the discharge through the centre of the grating, and to diminish it at the surface



But this as not found objectionable in practice, for, as mentioned in para 4, the surface velocity has already been somewhat accelerated by the half-foot diop at the top of the grating, and, in consequence of the tendency of the lower part of the grating to clog with matter brought down by the current, there is no insk of undea societation to the bottom redouty

11. "Niceties of detail have not been gone into in the foregoing calculations. For instance, the natural diministron of the velocity from the centre towards the side of the earthen channel has not been taken into account, nor have the obstructions caused by the piers, the slope of the grating, and the accelerating effect (on the velocity through the grating), of the velocity of approach. The object of this paper is merely to indicate the general principle of the arrangement. Those who may have to fix gratings to Falls would of course work out all needful details for themselves, according to the peculiar circumstances of each case, and should practice afterwards show that the theoretical spacing requires correction, the requisite re-adjustment of the bars, is, as exclusiond in parts 2, a very sample matter.

12 "The above remarks have been limited to a consideration of the offset caused by the grating on the channel above the Fall Its effect on the channel below the Fall is equally important, but this may be gone into separately For the present it may suffice to remark that the formula in use on the Baree Doab Canal for the depth below the lower bed of the channel is:

in which empirical equation.

a is the required depth of cistern,

 $h_1$  the height of Fall, or the difference of level between the surface of the water above the Fall and the surface of the water below  $\iota t_1$ 

and d, the full supply depth of water in the channel

All the eisterns with depths thus obtained have answered adminably, having never required the slightest repair since they were built

13 "Another point may be mentioned as worthy of partnerlar attention. The diminuition of the waterway immediately under the grating and below the Fall, by the numerous preus of these Fells, as built onto Barce Doab Canal, holds up the water, and causes it to rush out from the bays with considerable velocity. It might be found advantageous to turn aches through these pieces, so as to give the water free side-play, or painass even to support the granting and relatives our ron noise instead of our content of the preudometric predictions.

brockwork pass. In this case the road budge, if founded on pass of brekwork, should be moved lower down, to the point where the widening of the protected portion of the channel is greatest. The eistims also, instead of ending shingly with a ventical wall, might have then bottoms connected with the budge flooring by a long counterslope so as to give the fallen water more room and time to get into the true normal velocity of the current in the open channel."

Since the above was wnitten, I have had neither time nor opportunity for making experiments, but Government having lately sanctioned the appointment of an Enginees for the purpose of making experiments, some addition to our stock of knowledge may shortly be expected. Meanwhile the following hints may help inquiry as to the action of water below a Fall

In July 1863, in the course of some self-acting rain-gauge experiments, having let fall a very dender stream of water into a reservor. I observed that single bubbles of an, formed by the impact of the falling water on the surface of the water in the reservor, could be kept for some little time playing at a considerable depth below the surface, by entering the nozale of the pipe from which the slender stream was issuing, a very little way below the same surface

Having long been in search of an easy method of experimenting on falling water, it immediately struck me that here at last was something capable of being turned to account. For the experiments of Sin Isaac Newton on the velocity of descent of bodies in water, having been made with a different object, the bodies (loaded spheres of wax) were let fall from the surface of the water in the reservoir, without any acquired velocity. Experiments even with bodies of the specific gravity of water let fall from given heights above the surface of the water would not suit our purpose as well as those made with the thoe; for the addition of a tube or casing to a portion of a large column of falling water would not appear theortically to modify the science of the water below the tube to any great extent, though practically I was mable to dispense with it, because the bubble would not play without the tube. However, not feeling competent to deads the point, or to construct a satisfactory theory, and, after a few experiments made with such rule apparatus as could be improvised, find-

<sup>\*</sup> In this experiment, if the jet be not vertical, the bubble soon breaks through the surrounding subsets current, and game the surface





ing that the distance (Fig. 8) BC of the bubble C below the surface of the water varied tolerably closely as the square root of the beight AB of the column of water above the surface, I laid the matter before the first mathematican of my acquaintance in India, who very kindly sent me the following —

"You have here touched upon a branch of mquury m which theory can do next to nothing, owing to the fact that the differential equations microred in the theory of the motion of fluids can be selved only in very restricted cases. Experimental results must be looked to chiefly and almost entirely in these problems. No doubt a theorigh knowledge of theory in the mind of the experimenter may offen help him vary materially in choosing and conducting his experiments, but when a problem is given like yours, first to a mathematician, he can do nothing but refer to experimental results.

"The following, however, is a rough approximation to a theoretical formula, which, however, I should not rely upon unless it is confirmed by experiment (See Fig. 8)

AB = h, the height of your column of water,

BC = d, the depth of the bubble

The pressure at B will vary as h; but as this pressure is communicated through the find below B, it will spread in all directions in its effect skey, therefore, that its effect at C varies inversely as  $d^2$ , or that downward effect of the column AB upon the bubble varies as  $\frac{h}{d^2}$ . It will also vary as the area of a horizontal section of the bubble.

Let radius = r, then downward pressure on the bubble arising from the column AB varies as  $\frac{h}{d^2}r^2$ 

"The upward tendency of the bubble equals the difference of weights of a volume of water, and of a volume of air equal in size to the bubble. The density of air (even when somewhat condensed undor water) as a very small fraction of the density of water. We may, therefore, neglect the weight of the bubble of air. The weight of an equal volume of water varies as r-Wient the bubble of air upward and downward forces are equal,

$$h_{l^2} r^2$$
 varies as  $r^3$ ,

or h valles as d'r

"The density of the sit in the bubble values as the pressure on its sur-

face, and this varies as the pressure of the atmosphere (= 32 feet of water) + pressure of depth (d) of water Hence, density of air in the bubble varies as 32 + d (h and d being expressed in feet),

...  $p^a$  yames as volume of bubble, yames are subsety as density of air in bubble, yames as  $\frac{1}{\delta 2} + \frac{d}{c^2}$  yames as  $1 - \frac{d}{\delta 2}$  (if d is small compared with 32 feet), or r values as  $1 - \frac{d}{\delta 2}$ , hence h yames as  $d^2 - \frac{d}{\delta 2}$ .

"This is rather rough reasoning, but I do not think that anything more trustworthy can be got from theory on this crabbed subject of the motion of fluids"

This memorandum may be appropriately concluded with a section (Fig. 9) of the Neaz-Beg 17-foot vertical Fall, on the Baice Doab Canal, taken 17th January, 1862, before it was fitted with a grating, which was postponed until sendered necessary by the severe action of the falling water on the floorings of the cisterns Strange to say, notwithstanding Dubuat's accurately drawn figure, one seldom sees the true form of the falling column given, either in drawings of works, or even in figures in mathematical books Indeed, the general impression appears to be that the column thickens as it falls ! and in many designs the disterns or basins are made short enough for the water to leap clean over them! In this section the measurements were taken to the outer surface of the falling column, and the thicknesses calculated from the velocities at different points. The effect of the air in dissipating such large columns of water can scarcely be appreciable in the comparatively small spaces here dealt with. The actual thickness of the column at any point might easily be measured by inserting a graduated tube, open at both ends, into the column. The observer, looking into the tube, could see when its extremity was just touching the interior surface of the column

## No. C

#### NOTES ON LEVELLING.

It may seem rather an obvious remark that Engineous plans and sections should show clearly the datum planes to which the levels are referred, but experience has shown the writer that this point is often much overlooked in this country, and the totuble and less of time which he has seen caused from want of system and method, has induced him to draw up some notes, based on rather extensive experience at home and in India, with the view of pressing this matter on the attention of his brother Engineers

The following instances, which have occurred in the writer's own experience, will illustrate what is meant

Cass A.—A large multary cantonment had been casefully levelled for purposes of dramage. The levels were shown in figures on the plan, referred to a datum 100 fost above the parapet of a bridge, "marked X," in the staff lines. The original plan was not fosthosomic; in the copy the draftmann had omitted the distinguishing letter against the bridge in question. Not a single other bench-mark was shown on the plan, and, consequently, the levels could not be connected with any subsequent ones, nor could they be used for setting out works.

CASE B —A large bridge was being built over a river, the course of which had been surveyed several years before, and a number of cross sections taken, which were recorded in figures on a plan.

Before the bridge was begun, a longitudinal section of the bed, and a cross section at site of bridge were taken by another officer, who, instead of connecting his levels with the previous ones, referred them to a datum "50' below the point B on plan" Upon turning to the plan, a lotter B appeared certainly, but there was nothing to show what B mean! It turned out on mounty that B ind been a bench-mark on the centre line pillar, which had been pulled down by the Overseen in charge soon after the works were commenced, and there remained no means of comparing the levels of the work executed with those designed

Case C—It was required to collect information as to the levels of a truct of country, some 20 miles by 15, for cutam hydraule works. The trace included a part of the Grand Trunk Road, several large rivers, some dramage works, and a large cantonment. The writer had to wade through a huge mass of plans and sections, taken by a dozen different colleces during a period of twenty years, and representing a vast amount of tool and taouble. The information, if it could only have been reduced to an available form, would have been most extensive and valuable. But it was found not only that each officer had worked independently of others with different scales, and different datum planes, not only that some had taken a datum in the air above and some in the earth beneath, but that in the vast majority of instances, either no datum at all was given or it was so vagandy described, that after the lagse of years identification was impossible, and the levels could not be reduced to a common datum

Of the whole mass, but two sets of plans were found to be practically useful, and even these were most defective. One of them extended over almost the whole tract of country, but no bench-marks were given except along the Grand Trunk Road, though some of the sections extended 20 miles saway from it. So in order to connect any fresh levels with the old ones, it might be necessary to run 20 miles merely to pick up the benchmark

It would be easy to avoid all this painful loss of labor if Superintending and Executive Engineers would only adhee to a fixed system. Let if sew simple rules be adopted, any deviation from which shall require satisfactory reasons to be furnished by Executive Engineers.

The most convenient way of showing the general levels of a district, is to write the height of each point above datum where an observation has been taken, on the plan itself. Every bench-mark should be shown on the plan, and its reduced level entered in figures with the description of the locality, if not too long. Important bench-marks should be description in detail in the margin, with a stecht if possible, so that ten years afterwards any stranger can go straight to the spot Bench-marks should in taken profusely, at every half mile at least, and near rivers, roads, &c , much oftener

As far as possible, a uniform scale should be adopted, so that copying and reducing from one scale to another may be got 11d of. For plans of cantonments, damage works, and general purposes, 400 feet to the inch horzontal, and 20 feet retical, as the most convenient scales. Each Supermending Engineer should invist upon these, or some other uniform scales, being adopted throughout his circle. And all over India, level-ought to be referred to one and the same datum, the Tragonometrical one The Surveyor General has published the heights of bench-marks over a large part of India, and each Executive Engineer should have a permanent bench-mark connected with the nearest trigonometrical one, to which all his lavels should be referred As a datum plane 700 or 800 feet below the surface would be inconvenient, there is no objection to assuming one 500 or any even number of hundreds above the soa level, so long as it can be at once compared with the standard

Bench-marks require some judgments to be exercised in their solection. The place should be one that can be easily found and recognized, and the exact position should be invariably marked with the broad arrow and bar across the points, adopted by the Orlanance Sirvey Permanency should be more attended to not one bench-mark in ten, in the write's experience, fulfills all the required conditions The best place of all, because least likely to be distribed, is the face of an unplested brick wall, the broad arrow is an indable mark, and the bar is just as well defined a place to hold the staff on as a door stop or plints. A door stop, and especially the centre of it, though used by the G T Survey, is not a good mark, the centre of the stop gets worn down and has to be renewed, espocially in this country, where it is often of buck, and thus the exact level is lost

The Ordnance bench-marks in London are generally on the face of a wall, the writer has always found them easily, in fact they catch the eyo at once if well and deeply out.

It is to be regretted that even in quite recent payoets such as the Sutley Canal, the Trigonometrical datum has not been adopted Superintending and Clinef Engineers can easily require all sections submitted to them to be referred to this datum, and it is to be hoped that thus will soon be dones

VOL III

It would be well worth while to appoint an officer to each circle to go through all the data in each office, revise and extract the useful part, connecting different senses of data where necessary, and reducing them to a uniform system. The saving of useless labor in preparing future projects would be very great, but Evecutive Bugmens are too over-worted already to undertake anything of the kind themselves. The general knowledge which an officer so employed would gain of all the Engineering data throughout the cucle, and of the relations between different divisions, would rende him a most useful assistant to the Superintending Engineer, when his social work was done.

KCL

#### ADDENDIM BY EDITOR

In contamation of the above, the following hints may be found useful:—
When series of levels are taken over a tract of country, the plan and
sections of such levels should correspond exactly. If the scale is not too
amall, the measured distances between stations should be shown in both, the
unimbers of the stations, as shown in the field-book, being given at overy
5th station on the plan and section, with the reduced levels written on the
plan in red ink. The situations of bench-marks should be shown accurately on the plan, and the reduced levels by written, clearly showing to
what exact spot the numbers refer to. Wherever the scale admits of it,
the information given on the plan should be so full and complete, that
the sections can at any time be drawn out from it alone, and, if the
bearing of the different lines be written on the section, the plan may,
conversely, be fail down from the sections show

Where a line of levels crosses a water-course, the reduced level of the bed of such water-course should be shown—that of the water surface (the date of observation being green)—of highest and ordinary flood mark, if discernible—and that of the top of the bank, and all those reduced levels should be shown on the plan.

Most of these mjunctions will appear obvious, but the fact is, there is not one plan or sheet of sections in twenty, where such information is given

A word on Field-books. Many forms are in use, and an experienced leveller will generally prefer his own. As a help to the inexperienced, three forms are given of such as are now printed at this College, which have been found useful.

## ON INDIAN ENGINEERING.

### FORMS OF LEVELLING FIELD BOOKS

No 1. ROORKEE PATTERN.

| Stations | Back | Forward | Distance | Bearing | Rise | Fall | Reduced          | Rumanus,                              |
|----------|------|---------|----------|---------|------|------|------------------|---------------------------------------|
| 1-2      | 4 56 | 5 34    | 600      | 1870    |      | 678  | 451 42<br>450 64 | R L of Station 1 (G T S)              |
| 2-a      | 6 18 | 8 48    | 85       | 95°     | 2 70 |      | 458 34           | a is a B M on plinth of<br>mile-stone |
| 2-8      |      | 5 54    | 600      | 187°    | 0 64 |      | 451 28           |                                       |

Reduced levels always refer to forward station

No 2 CANAL PATTERN

| No<br>of back<br>station | BACK. |      | Dist,                           | FORF. |      | Difference |      | Reduced Level,             |
|--------------------------|-------|------|---------------------------------|-------|------|------------|------|----------------------------|
|                          | Read  | Bear | fr Inst.,<br>to each<br>station | Bear  | Read | Rise       | Fall | of back station            |
| 1                        | 4 56  | 70   | 800                             | 187°  | 5 34 |            | 0.75 | { 451 42 R L of<br>G T, S. |
| 2                        | 618   | 75   | 800                             | 187   | 5 54 | 0.84       |      | 451 28                     |
| · ·                      | •     |      |                                 |       |      |            | í    | 1                          |

OPPOSITE PAGE FOR SURVEY



Station 12 is between 1 and 2, where the Instrument is set up

No. 3 English Pattern

| Back Sight   | Intermedi-<br>ate Sight | Fore Sight | Reduced<br>Level,                              | Distance                 | REMARES       |
|--------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 5 24<br>6·24 | 4 72<br>4 84<br>4 87    | 5 18       | 825 40<br>825 92<br>826 90<br>826 77<br>825 46 | 100<br>200<br>300<br>400 | R L of G. T S |

The Station may be referred to by the numbers in the distance columns, the chain line being continuous throughout.

No 1, the Roorkee pattern, is perhaps the most useful for flying levels, as where cross sections are required of a line of country for in Road or Canal, the form of keeping it is shown, the rangs round some of the levels showing that they are out of the mann cucunt

No 2, or the Canal pattern, was used on the Satlej Canal Project, and has been adopted generally for the Irrigation Department in these provinces

No 3, the English pattern, is the best, perhaps, in actually laying out work, and where levels are required at every chain apart

Nos 1 and 2, are the best where a survey is required together with the levels. The book may be intelleaved with blank pages, on which the small chain line may be diawn marking the stations and the off-sets or cross beauings, opposite pages refeating to the same stations. Many Surveyors, however, prefer two field-books, one working with compass and chain, while the other takes the levels only, both however, using the same stations.

Whenever possible the Surveyor should plot his own field work, but where time is an object, field-books can be sent in and plotted in the effice while the field work continues, and this cannot be done miless Field-books are kept with clearness and accuracy into his Field-book, or who makes a fair copy of any portion thereof, should meet with no mency

K C L must remember that it is only quite lately that the G '1 Survey levels have been made available as points of reteenee. They will no doubt be used as suggested, as fast as they are taken and published. The following description of the modus operand: by the officer in charge of the work, Leut Trotter, R E, will show the extreme case that has been taken to ensure the accuracy of these unportant levels. Some further account of the operations may be given in a future number

<sup>&</sup>quot;The Instruments employed are standard levels, by Messas Troughton and Summs, of 20-meh focal length, and powers averaging 42—very superior to ordnay levellage metruments. The levels are fitted with finely graduated scales, and have their runs determined by a sense of observations on this vertical cucle of a large theodolite or astronomical instrument. From the mean values of "run" tables are constructed for use on the field,

showing the corrections for dislevelment, which are applied to every observation

- "As this necessitates a certain amount of computation on the ground, a trained native recorder accompanies each observer, this dividing the lator, and enabling the surveyor to concentrate his attention on the actual manipulation of, and observations with, the instrument
- "To guide in obtaining a true perpendicular, the states are surphied with plummets let into the sides and visible through glass doors. Strivels are fixed to the tops of the states for four guy-10pes, by means of which the are adjusted and kept steady when once properly fixed. Whenever the staff is set up, a wooden peg is promishy driven into the ground—m-to the head of this peg is driven a courax biasis baid, which presents a smooth surface on which the staff rests, and totates freely
- "To payent the possibility of extors in sealing the states escaping detection, the latter as graduated on both sides, one side having a white ground and black divisions (feet, tenths, and hundrelths) numbered from 0.00 foot to 10.00 feet, the reverse side having a black ground with white divisions numbered from 5.5 feet to 15.55 feet. By means of this double graduation, two entirely independent values of difference of level are obtained at each station where the instrument is set up. The staves are read off to the third place of deemands of a foot, and should the difference between the two values obtained, after the correction for dislovelment has been applied, exceed 0.06 or volve of a foot, the invariable rule is to repeat the observation. Should the day be unfavorable, observations becomes offer as three or four times, the mean of all these observations their taken as the true value.
- "The mistrament is invalidly pait undway between the back and forward staves, the distance (always measured with a chain) varying during the day from three or four (66 feet) chains the mistramoun distance at which satisfactory observations can be made over bad ground in the middle of a hot day, to ten on twelve chains, at which distance the divisions on the staves are very clearly visible on a fine clear moning or overing
- "This rule of equal distances chiminates all circus of adjustment, also the effects of the Earth's curvature, and all constant refraction.
- "Once or more during each field season, the staves are compared with a 10-foot portable standard iron bar, and any error in the length of the staves is duly allowed for in the final computations.

"The possible dulevelment of the instrument from the heating effects of the Sun's rays, is diminished as fat as possible by carefully shading it, when set up, by a large unibella "When carried from station to station, the levels are always placed in boxes in 'dooles' covered with blankets, so that the instrument is never actually exposed to the direct lays of the sun from one wen's end to another

"In previous levelling operations, it appears from very careful compansons, nade at various times and in various countries, that there is always a tendency to cumulative error in a long line, which has never been satisfactorily accounted for The result of this error, whatever the cause or causes may be, is in the words of Professor Wherell, 'that in proceeding with the levelling operations along a line which is really level, the further end constantly appears from the observation to be the lower end, and the amount of this depression appears to increase with the dutance—hence, when we go to the end of the line, and than return to the statung point, we find the resulting elevations of the point lower than its real elevation.'

"Taking this matter into consideration, a system has been adopted in our operations of dividing the line into equal sections and leveling adjacent sections in opposite directions. This manifestly does away with the migricus effects of the above-mentioned error, and undeed of all cumulative errors of this description, for the maximum error which can case in in a line of, unlimited length, will be the cumulative error due to the length of a single section. By limiting the length of each section to four or five miles, we do away with the possibility of any appreciable error of the kind under consideration, entering into our results

"Another very mgenious contrivance for eliminating errors and giving us the advantage of the 'circuit system,' has been introduced into this department, viz., that of observing forward staves first at old stations, and back staves first at even stations. By this means 'all errors are cancelled that might occur in a constant order, such as might be caused by a uniformly raine or uniformly sinking refraction, or by a tendency in the institument to sottle on its axis one way more than another on being set up for observation."

"On closing work at the end of a day the invariable rule is, if possible, to close on some 'paka' mark Should this not be possible, large pegs (2 feet long or more) are driven into the ground at the last two stations, and well rammed home These stations are both re-observed when work is resumed

"A second observer, with a separate instrument, recorder, staves and khlassacs follows, statuon by statuon, oven the same ground, in teer of the first, testing his staves on the same pegs and brads that were used by his predecessor, and canefully comparing the two results. Whenever a difference executing 1006 of a foot appears between the results of the two observers, the observations of the second are repeated, and should the discrepancy remain, the prior observer is tecalled, to remeasure that statuon, unless it should appear that the difference is owing to the fore is staff peg having been moved between the two sets of observations, which would be at once shown up by there being a contesponding and compensating error in the results obtained at the next station."

"As a test of the accuracy of our results, it may be stated that in bringing up independently the results obtained from the two different observers, the maximum divergence between them in the section, Calcutta to Tilhaghari (242 mules), never exceeded 2 of a foot, the temmal difference having been -15 foot. In the section, Tilhaghari to Patids Gerouli (346 mules), the maximum difference was -40 of a foot, with a terminal difference of 38 foot; and in the section, Agra to Patids Gerouli (342 mules) the terminal difference was of 196 foot, with a naximum of 15 foot."

The first season's work was executed by three different observers, all using separate metraments, staves, &c , and following one after the other in the manner described

## No CI

# THE GREAT TRIGONOMETRICAL SURVEY OF INDIA

(SED ARTICLE)

Compiled from a Report by Major-General. Sir Andrew Waugh, Surveyor General, for the years 1850-51-52 by H. Duhan, Esq., Personal Assistant to Surveyor General.

During the years 1850-51 and 52, the operations carried on may be classed as follows --

Great Longitudinal Screes, finished Great Indas Screes, commenced. N W Himphaya ditto, finished Rahoon Merulonal ditto, commenced N E Himphaya Longitudinal ditto, finselled

G T SHRVEY

usited Hurslone Mendional ditto, ditto Porseratt ditto, ditto, ditto. Assam Longitudinal ditto, commenced Coast Series ditto, in progress Bombay Trigonometrical Survey, ditto

# Topographical Surveys

N W Himalaya Topographical, nearly finished Rawilpindeo and Jhelun ditto, in pro-

Ganjam Topographical duto, ditto Peshawur Frontici ditto, finished

The Great Longitudinal Seuse, actending from Siron) Base to Karnchi, was the most important and interesting of the works in piogrees, as the accurate geography of the whole of western India, and connection of Sind depended on it. Its commencement under Capt Remy Tallyou was noted above.

In Nov 1850, operations were commenced by Captain Strange at

Gooroo Siker hill station, the highest point above mount Aboo, and the observing party pursued its course along the northern flank of the series returning by the southen. They then advanced versward and finished the observations at the stations, forming a double hexagon west of the Arabulit range, on concluding which, field work for the sesson was discontinued.

Coptain Stange describes the Aiabulli mountains as an extensive fract, having a general north and south direction, composed of ridges and peaks, which though attaining no elevation greater than perhaps 5,500 feet above the sea, yet exhibit in the details that compose them all the boldest features of the most suspendious mountain scenery. In many parts of this truct, there are no roads whalever. Nothing meets the eye but vast blocks of grainte towering aloit, and jungles almost impenetrable obstruct every step. The habitations of men are seldoin met with, and man himself as here found, roams a lawless savare.

This brief description is necessary to explain the peculiar nature of the difficulties to be surmounted, especially in the transport of the Great Theodolite oversuch ground, which was matter of guest anxiety and responsibility. And, in addition to the physical difficulties presented by the Arabulli tract, the impediments were enhanced by the unwillineness of the minhabitants to render assistance.

Captam Strange's practical skill as a mechanic was this season called into requisition, on account of the balance pivot of the sidercal choice meter breaking, apparently from being eaten by rust. After three days' most anxious labor, he was so fortunate as to succeed in his endeavors to repair the damage completely, and the chronometer, on being tested, was found to keep nit anter sevel las before

The party booke ground again on the las November, 1851, and proceeded to the Desert. This tract being destitute of food, such as the men were accustomed to, and the grain used by the inhabitants being barely sufficient for their own wants, it was indispensible that arrangements should be made for the supply of provisions, the nearest places from which this could be procured at moderate prices being Deesa on the one extremity, and the Sind towns on the other

It was clear that success depended chiefly on traversing the desert at the best season, which being brief in duration, it was necessary that the rate of progress should be accelerated as much as possible, so as to endeavor to reach in that short time the plants of Sind, being a distance amounting to  $3^\circ$  of longitude

The Desert, commonly known among the natives as the "thur," and geographically termed the Little Desert, is throughout composed of sand hills, whose general forms are long and straight ridges, which seldom unite, but stand at close and regular intervals parallel to each other The upple on the sea shore affords a fair illustration in miniature of the formation of the ground Some of these sand hills are perhaps a mile long, and vary from 50 to 300 feet in height, their sides being deeply channelled by rain, and their general appearance from a distance differing little from that of ordinary low hills. These are evidently permanent, and Captain Strange heard of none which were known to shift There is more jungle than might be expected in a desert, but it is low and almost leafless. The whole desert in the cold season is clothed with grass, attaining in many parts a height of two feet. It 18 then much resorted to for pasturage by the owners of large herds, by whom it is described on the approach of hot weather. The permanent population is of course scanty, and their villages scattered at intervals of 8 to 12 miles A herd of cattle, a few camels and a well, constitute the wealth of a village, no cultivation being attempted except during the rains, when an uncertain crop of millet (bajri) is obtained A fine race of men inhabit this inhospitable region Athletic in frame, independent, cheerful and civil in demeanor, intelligent and brave, they only require to abstain from their favorite pursuit of cattle hiting, to rank above almost any other tribe in India The villages in the desert, though invariably distinguished by a name, cannot be considered strictly speaking fixed localities. Their permanence is dependent solely on that of the wells, as long as that affords sufficient water of passable quality, the village remains standing. But the wells of the desert are liable either to cease flowing or to become too brackish even for the use of the inhabitants or their cattle. The spot is then deserted and water found elsewhere, nearer the surface, and of better quality, though still brackish.

Travelling in the desort is exceedingly laborious to men carrying loads. No sconer is one sand hill passed, than another presents itself. Their sides are very steep, and every frequented tract is converted into

deep losse sand, into which the feet sink to the ankles. No wheel carriago is used, nor are loads even carried voluntarily by the imbaliants, cherwise than on camels, the only fit conveyance on such soil Indeed, the men of the desert rarely walk, every man possessing a camel. The an even the desert in the cold months is very transparent, which circumstance greatly favored the observations, and contributed to the great success which attended the enterprise, notwrithstanding the difficulties of transport, and the deflections of wood and water, for which juddenous provision was timely made

The transition from the Desert to the plans of Sind is surprisingly sudden. In the space of a hundred yaids the traveller leaves sand and sand hills, and enters a perfectly flat country, with a firm black loamy soil. Inhabitants, customs, linguage and vegetation, are exchanged with the same starting abruptoses. The soil is hard, black and devoid of grass, jungle plentiful and thick, the country populous and cultrivated, and intersected in every discotion by irrgation cands, dry in the cold season. Such a country is very unfavorable to tingonomettical operations. Road thacing and cleaning, check the progress of the approximate work, the necessity of building towers causes further delay and expense, and bad argual lights embareas the observations. This tract fortunately involved only 3½ hexagons, after which hills ortended to the termination of the series at Karach.

The Desert was found perfectly free from unage at the season it was visited, but the Runn of Cutch on the southern flank of the series was greatly affected by this atmospheric peculiarity, which prevented the ascertamment of a point the Surveyor General was auxious to determine, viz, the height of the Runn with nespect to the sea level, a matter of great interest. The Runn, or salt marshes, are supposed, from traditionary accounts, to have been caused by eruptions from the sea, during storms or cartiquates. In this case the tract may either lie at ordinary high water level or form a basin below it. To determine this, a secondary point was established in the Runn, and vertical angles taken to it from Akoras station, on the edge of the tract, but the point could not be connected, and the verticals were so affected by mirage as to be untreaskowthy.

Mr Rossenrode extended the approximate series in advance to Karachi, where he succeeded in selecting suitable ground for a Base of venification, connecting it symmetrically, so as to enter into the last hexagon as a side of a principal triangle, thus avoiding supplemental points, agreeably to the instructions laid down for Base Lines.

It was an object from the outset to cross the Desert in one season, and as the favorable time was limited, and the number of Azimuth stations for circumpolar star observations was much larger than usual, it was a matter of anisety to complete them. The number of azimuth stations being 9, the star observations would have occupied no less than 36 days of uninterrupted fine weather. To shorten this period, observations were taken on two zeros at each elongation, an alternative adopted in previous cases, but which requires considerable practice to achieve successfully.

This series, commenced by Captain Renny Tallyour, was thus continued and completed by Captain Stange in 1852, with the exception of the measurement of the Karachi Base, which was postponed till the following season. The extent of the arc of longitude is 10° 37', equivalent to 668 miles in length, covering an area of 22,089 07 square miles. The rate of cost was 8c -612-10 per square mile.

N W Hamalaya Series—This series was commenced by Brevet Major Du Vernet in 1847-48, and carried in three seasons to the Maharajah of Kashmir's territories He was succeeded by Mr George Logan, 1st Assistant

The Great Theodolite, by Barrow, being too heavy for transport in the mountains, without cutting roads for its passage, one of Simm's new 24-inch Thoodolites was used. The observations were carried out without interruption till the end of March 1852, during which period the final angles of twenty-one great trangles, covering an area of 6,665 square miles, were observed, and the positions of sixty-nine secondary points determined

It was an object of first importance to select the site for a Base line of verification at the junction of this series with the Indus triangulation. With this object in view the Surveyor General himself proceeded to co-operate in this duty.

The valley of Peshawur was the site formerly indicated for the Base line in the original project of these operations, on account of its advanced position, near the extremity of the Empire. The Surveyor General was, however, indiced to alter this plan upon considerations

Constructed by Messrs Troughton and Summs, for the G T Survey, India





depending on the political state of the country. The whole valley was hable more or less to incursions from the adjacent lawless tribes of Afridis and Khattaks, and as the measurements of a Base of eight miles' length occupies unwards of two months, and a large party must be assembled in the close vicinity of the disaffected tribes, they would have been attracted by hopes of plunder and the apparatus exposed to much risk Any murry to the Standard Bar, or any of the important parts of the measuring implements, would have been irremediable. It was also ascertained that none of the stations Trans-Indus, which were necessary for connecting the Base, could be occupied for the length of time necessary for observations of principal triangles. For these reasons of policy, therefore, the Surveyor General determined to take up a line in the valley of Chuch not far from Attock, on the east side of the Indus, where all the conditions requisite for a Base of a superior order could be obtained without risk. Thus the great triangulations of the North-west Himalaya Series and of the Indus Series terminated in Chuch, and the triangulation extending to Peshawur is considered a branch series

This important branch series fell to the lot of Mr. William James, who was equipped with a 14-inch theodolite, well suited to expeditions of this nature, requiring good work and celerity of morement. These instruments are portable enough to be carried anywhere, and are so accurately graduated by Mr. Simm's self-acting eigene, that a few observations give results but little inferior to those derived from instruments fitted with micrometer microscopes

Mr. James received every assistance from Captain James, the Deputy Commissioner of Peshawir, and from Captain Lumsden, commanding the Guides At Zakt-i-Bahi, a lofty hill station, which was an indispensable point for the series, there was cause for apprehension, on account of a body of Swat horsemen, about it so hundred in number, who had descended one of the valleys and pitched within six miles of the hill To protect the survey, Captain Lumsden detached a troop of the Cuide corps

The operations effected this season by Mr. Logan's party may be summed up as consisting of twenty-one principal transgles, and 117 secondary ones, covering an area nearly amounting to 10,000 square miles. A connection was established with Lieut. Walker's survey of the Trans-Indus frontier, which will be noticed further on, and the positions of thirteen of Lieut Robinson's stations ascertained on the skirts of his Hazara survey The series had been successfully carried to Peshawur and advanced down the Indus, as far as Kalabagh

On the termination of these proceedings, the measurement of the Chuch Bave line would have been proceeded with, but owing to Departmental reasons it was postponed till the season 1858-54. To Mi Logan's party therefore was assigned the Rahoon Mendional Serics, which is next to (west of) the Great Are In making this arrangement the Surveyor General had in view to supply with all practicable expedition fixed points of geographical reference, which had for some time been urgently wanted for the Revenue Survey of the Oli Sutle, States and the cand operations in Rhotult

It has been previously stated, that from 1850-51 the geodotical part of the North-west Himalays Series was made over to Mr Logan. Thus arrangement left Migor Du Vernot free to devote his whole attention to the topographical survey of the mountain districts, which it was an object of primary importance to get out of hand speedily, as no correct maps existed of these parts

These Mountain Topographical Operations comprise the whole tact included between the plans on the south, and the frontier of Laddiand Chima on the north, and from the langdom of Maharaya Goolab Sing on the west to the Ganges on the east, on which side it involved the revision of a portion of General Hodson's survey of Gurhwal and Simla, which was imperfectly delineated, and could not be combined satisfactorily with the hill drawing of the newly acquired tracts. Thus the country to be surveyed is naturally divided into three parts, vig.

- 1st The Sub-Himalaya mountains.
- 2nd. The Himalayas proper, or barrier of perpetual snow, with its spurs rising into peaks, forming the most stupendous pinacles on the globe.
- 8rd. The tract beyond this barrier, consisting also of mountains covered with perennial show, intersected by valleys, constituting the beds of the great Punjab rivers, having their origin in the snowy region.
- Each of these tracts is environed with difficulties peculiar to itself,

both chinatic and physical, and there is no part of the enter region which does not present impediments of the most formidable kind to survey operations, owing to the rugged nature of the country, the difficulties of transport, and searcity of provisions. The Sub-Himalayam teact, though only covered with snow in winter, is during summer subjected to the full force of the monsoon, by which it is deluged to the cuttent of at least 100 mohes. During this season the hills are covered by mists, which impede vision and prevent all progress. On the other hand, the region of perpetual snow can only be penetrated by a few passes, which are open at ceitain periods, are frequently dangerous to transit, and far more so to linger in for survey purposes. The tracts beyond the snowy barries, although enjoying a beautiful chimate in summer and fice from tropical rain, can only be attained by crossing snowy passes, over which it is almost impracticable to transgulate, and which are liable to be shift up by early falls of one

Thus at will be seen that the topographical survey of these tracts was an enterprise of no ordinary character, nothing analogous having been attempted before. The plan determined on was strictly of a trigonometrical character, depending on continuous Trangulations, filled up with regular Plane Table survers. The difference of character in the tracts before-mentioned, indicated the necessity for a corresponding difference in the peacods of surveying, and the party was accordingly subdivided into several detachments, to each of which specific duties were allotted.

Daring 1850-51, the trangulation of 486 miles in length was completed, comprising 528 first and second class triangles, with the determination of the height of about 800 points above the sea, independent of barometrical observations in the valleys. The details also of 13,470 square miles were effected, giving an excellent delineation of the nature of the country.

In a country contaming such vast mountain masses, great disturbances must take place in the direction of gravity by reason of the irregular attraction prevailing. On this account nothing can be concluded from the observed animiths, nor can a very close agreement be expected in the computed animiths. The peculiar difficulties of the country did not admit of the highest degree of geodetical symmetry being attained, nor in such a rigorous climate could the observers remain long enough on elevated stations to multiply observations. The work cannot therefore be fauly judged by ordinary rules, nevertheless, the agreement in latitude and longitude is throughout satisfactory, as also in the linear values and elevations above the sea

The country, rugged and penilous in the extreme, is almost wholly wribout means of communication for ordinary travellers, and the difficulties are infinitely enhanced in the case of surveyors, who have to deviate from such tracks as evist, and visit lofty stations on commanding eminonices, many of which have never before been trodden by the foot of man. The rivers are foundable impediments, being founding torrents. The bridges consist of two trees, laid across and supported on conbels composed of other branches of trees, or hawsers are used, formed by twisting twige of silver birch, on which the traveller is dragged across, lahed to a running tackle, attached to a collar formed of a pronged stick. Trying as such a mode of trainst is to the nerves of persons unanceustomed to such scopes, the anxiety is much enhanced in the case of surveyors, responsible for delicate instituments on which the success of their labors and consequent reputation, depend. In many cases the stations of observation were \$18,000 feet, show the soc.

The maps of this mountain survey, for the sake of expedition have been brought out in degree sheets, of which there are fourteen

By the end of the season 1851-52, the whole British mountain provinces, from the Maharaja of Kashmir's boundary on the Ravee as far as the Ganges, were surveyed. There remained a gap or hints in the map, occasioned by the want of a regular survey of the Mahanaja of Kashmir's territory, a project for the survey of which was sanctioned by the Supreme Government, and will be reported on hereaffice.

The Noth East Longitudinal Series extends from the Base in Debra Doon to the Sonakoda Base, in the district of Purneah in Northern Bengal. It is a most important chain of triangulation, owing to its great length (704 miles), its situation skirking the northern frontier of the Empire, and finally because it verifies all the mendional series between the merchans of the Great Arc and Calcutta This vork was completed by several parties from time to time, by means of traingulation, connecting the termin of the several subordinate merchanial series. The operations were therefore of a piece-meal character, and the final connection was completed by Mr. George Locan, is previously described. The only part of this long series of transgulation which had been effected by an inferior instrument, was the mointain portion, exceuted in 1842 43 by Major Du Yernet, with an 18-me, theodolite, which had been graduated in India by Said Moham. The graduation of this instrument was proved to be unsatisfactory, which caused large discrepencies in the results of the triangulation. This portion was their fore revised with a superior instrument by Captain Reiniy Taliyorur in 1860-51, with the result that the comparison of the Bailhon Meridional Series with the North East Longitudinal Series, new differs only 0.3 meh per mile, whereas the previous difference was 3.3 inches per mile

The great improvements offected in the he.ghts of the original ceries, arising from improved and more rigorous methods of taking the vertals, have already been noticed. The completion of the Notth-east Longitudinal Series filled up an histus in a grand circuit of triangulation, extending from the sea level at Calciutta round by the Himalaya mountains, to the same datum at Bombay. The circuit of this severe test was anxiously looked for, as it serves to prove the accuracy or otherwise of the trigonometrical values above the sea level in upper India.

With respect to the subject of tragonometrically determined heights, the Surveyor Genoral writes, "15 may be premised that when we reflect on the vast extent of the British Empire in India, including an area of survey amounting to 1½ millions of square miles, of which a very large portion is attained at a great distance from the sea, the Trigonometrical Survey of India labors under peculiar disadvantages as respects the moonvenience of detenning heights in that remote portion. The whole of norther Hindestan can be connected with the sea only by means of operations averaging at least 1,000 miles in length, and no verification or test of accuracy can be obtained but by referring again to the actual sea level at the temmation of the operations. Hence, I have always felt great anisety concerning the value of our unchecked heights in upper India."

The Trigonometrical levelling along the Great Arc was brought up from the sea at Cape Comorm, and is unchecked along the whole course of the series, extending no less than 1,640 miles to the Himalaya mountains. It is also to be borne in mind that the southern sections of the Oreat Are as far as Boder were executed with instruments constructed before accurate levels were invented. At the same time the laws of terrestrial infraction, which even new are obscure, were in those days still less understood, nor were precautions now deemed necessary in observing vertical necess. recognised at this benefit

From the Beder Base, the Bombay Longitudinal Series branches westward, and after a course of 314 miles connects with the sea at Bombay. The operations of this series were skilfully conducted by Captain Jacob, whose instruments was furnished with a good level. This series has the advantage of a hilly country and short course It may, therefore, be expected to be free from any great accumulation of error, and the value of the height above sea level thus brought up from the sea at Bombay to the Beder Base may be reckoned trustworthy. The Great Arc Series from Beder Base to Banog observatory is 864 miles in length, of which nearly 200 miles traverse the valley of the Ganges by means of towers, and are unfavorable for determining heights. The instruments used were however of a superior kind The North East Longitudinal Series from Banog observatory to Sonakoda Base, is 704 miles in length, of which the greater portion lies in flat lands unfavorable for Trigonometrical levelling, but the instruments and processes used were entirely modern, and every precaution was adopted and refinen.ent attended to, which the nature of the undertaking admits of The Calcutta Meridional Series from Sonakoda Base to the Barackpore Base, is 250 miles in length, and likewise traverses a flat country, as described above.

Thus the aggregate length transgulated from the sea at Bombay to the sea at Calcutta, round by Upper India is 2,132 miles, and the results of Tragnometrical levelling along this circuitous course give a discrepancy of only 36 feet, a degree of precision which is astomishing, considering the vast distance and the nature of the intermediate countries. The whole of these operations are modern, and executed with instruments firmished with delicate levels, the observations having been taken by experienced observers, and the result shows that a refined degree of accuracy is attainable by Trigonometrical levelling, when the precautions requisite against intrusion of error are rigorously attended to

The Great Longitudinal Series, which has been extended to the sea at

Karachi, furnished another test which was equally satisfactory. The most agorous mode, however, was to bring up the level from the soa by regular Spirit Levelling operations, which were carried out as will be shown hereafter. In the meantime the Surveyor General was not unmindful of the other independent test obtainable by barometrical observations. A series of such observations was instituted with this object at the observatories of Banog and Dehra, simultaneously with similar observations at Calcutta. The results indicate values a little in excess of the trigonometrical levelling, which is precisely what may be expected from the following considerations First, it may be remarked that when a barometer has been compared with a standard near the sea level, and is removed to a distance for the purpose of observing at greater elevations, if the slightest derangement takes place, it will, by lowering the barometric column, indicate an excess of height. Secondly, Trigonometrical levelling originating at the sea proceeds inland, consequently the plumb line must have an inland deflection, on account of the greater attracting mass on that side, and this will tend to raise the apparent horizon on the inland side, and thus diminishes altitudes Although the amount of such abnormal deflection may be very small. still, in operations extending 1,000 miles, one second of deviation would amount to 25 feet in the height. As we approach the Himalaya range, the attraction becomes considerable, amounting to about 30 inches on the lower hills For these reasons it is to be expected that the results of all levelling operations in Upper India, depending as they do on the direction of gravity, will accumulate a small error in defect, as regards altitudes above the sea level

The North-east Longitudinal Sories having been completed, the triangulation completed from the Debra Doon Base as an origin, and carried down to the Sonakoda Base of verification, exhibits a linear discrepancy of 5 92 inches per mile, as shown by the following statement, viz.—

Leugth of Sonakoda base line By measurement in feet, 86,685 81
Brought down by triangulation, 36,682 33
Differences, 343

This discrepancy is somewhat larger than was anticipated from the power of the instruments used, the experience of the observers and the great pains taken to ensure accuracy. It may be explained, however, by the peculiar circumstances of the country traversed by the transgulation. The series is 704 miles long, of which distance more than 500 miles passes over fist lands, standsed nor bordering on the daupr unhealthy forests called the Term. The whole of the tract is unfavorable for observation, and from the absence of natural elevations, towers averaging from 20 to 40 feet were constituted for the sations of observation. Although the agnals were thus sended visible, the rays were more or less grazing along the ground. The towers also were subject to settlement, by which the upper marks were lable to deflection. From measurements which were taken, it appeared that in some instances settlements had taken place which deflected the upper mark nearly one foot. On this account a now plan of lower was dorsed, which in future will prevent the intrusion of ener from unequal settlement, in towers for observation.

After completing the geodetical operations on the mountain part of the North-east Longitudinal Sones, Captain Renny Tailyour was employed in astronomical operations for determining Limaliayan attraction at the observations at Banog and Dehra. The method of observation adonted was as follows—

On account of great mass of geodetic computations on hand, it was desmable to adopt a method of determining the absolute Latitudes of Banog and Debra, with their receptoral Asmuths, such as would simplify computation, while at the name time the results would be as accurate as the means employed admitted, with this object, the stars were taken from the Nautical Almania, to save time in deducing apparent places, and hikowase became the places of those stars are better determined than any others. The stars to be observed were selected in pairs, so as to give as nearly as practicable equal senith distances north and south, and thus eliminate as much as possible errors of refraction and of genutation. It was also an object to select pairs of stars differing 7 or 8 degrees from each other in altitude, between the elevation of the pole and zenith, so as to disperse the readings over the limb at nearly equal intervals apart.

The instrument used was a 24-inch theodolite by Simms, having an 13 inch vartical circle, beautifully graduated by his self-daviding engine The stars were observed on the circum-meridian principle, except in the case of the pair mearest the zenith, which were taken upon alternate faces in successive nights, and corrected for collimation error by a mean correction derived from all the other observations. The rates of the sidereal chronometer were obtained from transits of a high and low star.

The results of Captain Tailyour's observations were most satisfactory, and the final values deduced for the attraction in Latitude and disturbance in Azimuth are—

|                                                                                            | At Delira<br>observa | At Banog |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| Observed Latitude in defect of computed geodetical \\ Latitude brought up from Kalianpore, | 87" 675              | 32 96    |
| Observed Armath in defect of computed geodetical a                                         | 17 858               | 20 156   |

These results confirm the opinion previously expressed by the Sarveyor General, that the hypothesis of a fived onthe of attraction is altogether untenable with respect to so extensive a range of mountains as the Himmlayas, of indefinite length and breadth. Even if the position of such a centre could be fixed by a combination of astronomical observations, it would still be necessary to determine the intensity of the force or equivalent mass, which, concentrated in thate entire, would produce the same attraction as the mountains do in their existing forms and position. Thus the determination must depend on an independent calculation of the attractions of all the parts of the mountains in detail, and this the progress of the topographical survey may in time render feasible.

By means of an independent calculation of the sum of the attractions exerted by the mountain masses, the amount of the meridional deflection at Kaliana may be assertamed to a considerable degree of accuracy, and its effect may be thus climinated from the northern terminus of the Great Arc. The Venerable Archdeacon Prati concurred with the Surveyor General in this opinion, and considered the undertaking highly advisable. The calculation will be a matter of great labor, and the data required are an accurate survey of the mountains, with sufficient determination of heights to enable approximate sections of the principal masses to be drawn. Sufficient data for this purpose are not at present forthcoming. The recent survey of the mountain region extends from the mendian of the Great Arc to the Mahareya of Kashimr's country. The attractions of all the parts of this tract are resolvable into the plane of the meridian. The heights of the principal care resolvable into the plane of the meridian.

cipal ranges are determined, but a greater number of vertical ordinates would be required for the purpose of estimating the masses

By the satisfactory conclusion in 1852 of these two series, the plan of operations originally projected by Colonel Everest has been completed, whereby the transpallation of the whole trace has been finished between the meridians of the Great Arc and of Calcutta, and between the parallel of 23° and the northern frontier of the Empire. The services of the Parannth party were secondaright transferred to the Assam Longitudinal Sciles, which was designed to commence from the Sonakola Base, and to proceed eastward to the north-east extremity of the Empire.

The Hurlong and Taussath Senses were completed by Mir Arnstrong and Mr Nilolson respectively in 1862, and further progress made in the Coast Series in spite of great difficulties caused by sickness and the peculiar physical impediments before adverted to. The Bombay party was employed during this time under Linett H. Rivers of Engineers, on the Mount Aboo Meridonal Series The northein portion of the series is in the mountainous district, in which the Saburmutch, West Bannas, and other Guzent rivers rise. Great difficulty was experienced in moving about and carrying on the work The few inhabitants are in quite a lawless condition, and in fact professional robbers, but in spite of all difficulties the progress made was satisfactory.

Shortly after the Sutley campagn of 1946, Leotr Bobinson of Engineers, had been deputed in the Folitical Department to survey in conjunction with the Boundary Commissioner, Major James Abbot, the limiting line of the Maharaja of Kashmur's territories, after which he was employed on a military survey of Hazara. On the completion of these duties he was placed under the orders of the Surveyor General for the purpose of being employed in the survey of the Salt Bange, and eventually of the Derajat. The system of survey adopted for delineating the boundary was a minor sense of triangles based on the great tranquiston and counceted with a traverse (Gunter chain and theodolite) survey along such parts of the boundary as admitted of chaming, but the rugged ground ent up with ravines depended on transulation alone. The general map was completed by the end of 1861

(To be continued)

## THE PUBLIC WORKS DEPARTMENT

In the first Volume of these Papers, a description was attempted of some of the specialities of Indian Engineering, for the benefit chiefly of English loaders I have since been asked to give some further account of the agency by which the system of Indian Public Works is carried out and controlled, and must trespass on the patience of Indian readers while giving a brief sketch of the composition and working of the Public Works Department

Up to the year 1854, the control of this important Department was vested in the Military Boaid, which, having in addition, to superintend the business of the Commissailat, the Pay, the Clothing and the Ordnance Departments, was unable to attend properly to the wants of any one in patientair Under Lord Dalhousse's administration, therefore, the Military Board was bioken up, the various Departments under its contiol were put on a separate and responsible footing, and the aimagements now in foice (allowing foi sundry modifications since introduced) were initiated, the Public Works Department being placed under the direct control of Government exercised through a newly constituted Secretariat.

The Secretary to the Govennment of India in the Public Works
Department is virtually the head of the Department, and the
responsible adviser as well as mouth-piece of the Governor General
in Council on all questions connected with the Public Works of
India. He has an Under Secretary and several Assistant Secretaries to aid him, besides, of course, a large Office establishment,
and his head-quarters are with the Suprame Government. The
partronage of all the higher grades of the Department in the Bengal
Presidency is administered through this office, the minor appointments within the authorized number being left to the Local Governments. The minor presidencies of Madras and Bombay have also
a similar official, who exercises the same duties in respect to his

own Government and who corresponds with the Secretary to the Government of India on all matters involving Imperial control

The Laeutenant-Governors of Bengal, the N W Provinces, and the Punjab, have each a Chief Engineer of the First Class for their respective Provinces, who is also a Secietary to the Local Government in his own Department, and corresponds with the Chief Secretary Bosides these, the Chief Commissiones of the Cental Provinces, of British Burmah, Oudb, Mysore, Hyderabad, and the Starts' Settlements have each a Chief Engineer of the Second or Third Class, who is also the Local Public Works Secietary These minor provinces, bowever, having no independent jurisdiction, have no pationage, which is administered by the Government of India, and the Chief Secretary addisesses the head of the Government in person in his official correspondence, and not through his Local Secretary.

Besides the Chief Engineers of the regular bianches of the Department, the Railway and Irrigation Departments in each Flowince have then Consulting or Chief Engineers, each of whom is also an Under Secretary to his own Government, and so communicates the olders of the Local Government to all concerned.

Under the Chief Engineers are two, three, or more Superintending Engineers, who are intended to be the eyes and ears of their Chiefs, maintaining a rigilant superintendence over all works in progress within their own circle of superintendence, and reporting to the Chief Engineer, who remains as a rule at head-quarters.

The Executive Engineers, as their name denotes, are those in actual executive charge of works, who are directly isoponsible for it, and for the expenditure incuried thereon, they are aided by a sufficient number of Assistant Engineers, who rise in their turn to the higher grades

The Subordanate establishment of the Public Works Department includes Overseers (equivalent to Foremen or Inspectors) and who are generally Europeans; and Sub-Overseers, who exercises similar duties, and who are always Natives.

The psisonnel of the Engineer establishment, from the highest to the lowest grades is composed—lst, of Officers of the Corps of Royal Engineers; 2nd, of Officers of other branches of the Service, who have been regularly trained for the Department at the Civil Engineering Colleges or elsewhere, 5td, of Civil Engineers sent out under covenant from England, of whom ten are now sent annually to this Presidency, 4th, of Civilians (English and Native) who have been trained at the Colleges at Rootkee, Madias or Calcutta The Subordinate establishment consists—1st, of Soldiers from all branches of the service, who are trained at the Roorkee or Madias Colleges, and in Bombay of Soldiers diawn from the Sappers, 2nd, of Civilians, English and Native, who have been trained at College, or admitted as outsulers.

Besides the executive bianches of the Department, there is also an Account's Bianch, presided over by the Accountant General of the Public Works Department, who receives the orders of Government through the Public Works' Secretary, and under him are the Conticiliers of Accounts for the several Provinces, who have corresponding rank and pay with Superintending or Executive Engineers.

This branch of the Department has only recently been created, and is not yet entirely separated, as it should be, from the Executive Bianoch. The Controllers of Accounts correspond with the Executive Engineers, and the greater portion of the time of the latter is still taken up with working about work instead of doing it. In time it is understood that responsible Accountants will be attached to all Executive Offices, so that the time of the Engineers and their Assistants may be evclusively given to their professional duties

The general course of the business of the Department may be thus stated. The Financial Department of the Government of India having settled what potton of the available revenues\* of the country shall be devoted to Public Works during the coming year, the gross sum thus apportuned is allotted by the Public Works Department to the several Governments in proportion to

• Bandes file Impural Revenues ausgeaf for Publis Works, orstala I coal Revenues in each District are also available for strately Local Works, being discrete from Ottres duties levoid in towas, from Bridge and Ferry folls, from a great of I per cent on the Land-tax of the district returned by the Imperial Government file Local Works, and from one or two other sources. Such Local Fands are expended under the direction of the Civil Authorities, on establing local reads, prorug and I draming owner, planting receipted and both out for the direction of the Civil Authorities, on establing local reads, prorug and I draming owner, planting receipted. Tables Works, being only partially subject to the coatrol of the P W Description.

their requirements, which have been previously ascertained by means of the pieliminary Budgets sent in some time before. On the announcement of such allottment to any Local Government, the detailed Budget is submitted by that Government, showing in what manner it is proposed to spend the allotment, and final orders are passed in the Budget by the Government of India after a critical review of its contents. The several Budget headings, under one or other of which all expenditure must be classified are as follows—

| Olass                | Departments                                                                                                                              | Sub-divisions                                                                                       | Class                                                | Departments            | Sub divisions                                                                      |   |                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MILITARY             | A. ABDCY                                                                                                                                 | 1 Fertifications 2 Cantonmonts 3 Accommodations for Troops 5 Ordnance 5 Commissariat 6 Sind 7 Staff | anoons LANGE AND | H MUNICIPAL            | 1 Town Baildings 2 Markets 3 Pavin, and Streets 4 Lighting 5 Water Supply 6 Sawage |   |                                                                                                                          |
| I M                  | B NAVY                                                                                                                                   | No Sud Division                                                                                     |                                                      | I MA-                  | 1 Harbours and Navigation<br>2 Lighthouses                                         |   |                                                                                                                          |
| O BEYE               | - 2                                                                                                                                      | 1 Land and Miscellaneous<br>2 Customs<br>3 Salt.<br>4 Optum<br>5 Post Office                        |                                                      | INDUS-                 | 1 Mines<br>2 Manufactures                                                          |   |                                                                                                                          |
| CHVIL ADMINISTRATION | 1 Government Houses an dencies a Public Depailments 3 Scientific Institutions 4 Charitable ditto 5 Mouments and Antiquit 8 Miscellaneous | 2 Public Departments 3 Scientific Institutions 4 Charitable ditto 5 Monuments and Antiquities       | PUBLIC DAPR                                          | AGRICUL J.             | 1 Irrigation Canals 2 Tanks 3 Dykos 4 Brainago 5 Boreste                           |   |                                                                                                                          |
| DI P EDUCA-          | B ECCLESI-                                                                                                                               | 1 Churches and other buildings<br>2 Burying Grounds                                                 | H                                                    | COMMUNICA- K<br>TIONS. | 1 Metalled Roads<br>2 Unmstalled ditto<br>3 Bridges                                |   |                                                                                                                          |
|                      | FIDUCA-B                                                                                                                                 | No Sub Division                                                                                     |                                                      |                        |                                                                                    | ų | 4 Boat bridges and Ferrice<br>5 Navigable (anals<br>6 River Improvements<br>7 Accommodation for Travellers<br>8 Radiways |
|                      | Judi                                                                                                                                     | 1 Polico.<br>2 Court Houses<br>3 Julie                                                              |                                                      | M TELE-                | No Sub Division                                                                    |   |                                                                                                                          |

All original works of any importance have to be entered in the Budget for the approval of Government, but the minor Presidencies \* This is insended for any Rallways or Transveys made by Government. It has softling to 60 with parameter sharps for. and Local Governments have power to sanction works not exceeding a certain sum, while the Government of India must itself ask for authority from the Senetary of State for any work above a certain amount. No work whatever can be begun until the design and estimate have been prepared and approved by the proper authority, and no increase whatever can be made to permanent establishment without the direct authority of the Government of India in the Financial Department

The amounts to be expended on the several works during the year are signified by each Local Government on receipt of the final Budget orders, to the Superintending and Executive Engineers, who have to regulate their expenditure accordingly, but the Government has certain discietionary powers as to the transfer of expenditure are non-head of service to another if required. There is also reserve which can be drawn upon for unforcessen contingencies

So much for the business of the Department as traced from the fountain head downwards The upward course of business has still to be noticed. An Executive Engineer, having with the help of his Assistants and Office establishment, diawn up his design, plans and estimate, for any particular work, either proprio motu or under instructions from his superiors, sends the project on to his Superintending Engineer, who may either return it calling for any needful explanation, or will send it on to his Chief with his own critical The Chief Engineer having further criticized it, will, as Secretary to Government, transmit the orders of the Lieutenant Governor or Chief Commissioner upon it, either negativing it, returning it for revision, or sending it on to the Supreme Government for sanction. If approved of there, it will then be sanctioned wholly or in part, and it will be ordered to be brought forward in the next Budget, under its own proper heading, so that funds may be assigned for its execution.

To complete this part of the subject then, it only remains to trace the progress of the work after sanction has been accorded to an Executive Engineer to proceed with it. Whether it is con-

Mairas and Bombay, Rs. 200,000, Bengal, N. W. Provinces, and Punjab Rs. 50,000,
 Oudh, Burmah and Mysore, and Central Provinces, Rs. 10,000.

structed by contract or pard labor, he will have to render monthly accounts in pieceiibed forms of the progress of the work and the expendation under each heading. These accounts are sent on to the Controller of the Province, and if nothing objectionable appears in them, they will be passed, the amount being stuck out of the medicine blaince in the account ourneint of the division. If the accounts are not in proper form, or if their total exceeds the sanctioned estimate, the Executive Engineer will have to render very exact explanations before he can get them passed.

Promotion in the Department from one grade to another goes partly by ment, pattly by seniority. The names of those recommended by their superiors are annually submitted to the Government, and a selection is made from the lists to fill up vacancies, but the maximum numbe, in each grade of each Province is strictly limited, so that a good man strougly secommended may often have to wait for some time. This of course is unavoidable

Such is a buef sketch of the nersonnel and organization of this important Department A few iemarks may in conclusion be made in answer to the probable question. How does it work in practice? Before, however, we can answer that, it is necessary to offer a few observations for the benefit of the English reader. Let him then bear in mind that the business of the Department is vastly more extensive than that of any Board of Works in Europe, that it is the constructor and maintainer of nearly every mile of road and canal throughout the country, and of nearly every public building, whether Church, Barrack or Public Office, while it has also to exercise a control over the Railways, both during and after construction, far more complete and onerous than the powers wielded by the Board of Trade in England. Let him also remember that India is emphatically a poor country with a very unelastic revenue. From these considerations it results that money has to be doled out with a sparing hand after anxious consideration of the innumerable wants of the whole country-and that the Department has to bear the sins of every leaky building, every mile of bad road, and every broken bridge; in an empire as large as two-thirds of Europe. No wonder it is about the best abused Department in the country. It will, however, be seen from the above description that its organization is very complete, and where Public Works have to be constructed out of State revenues, their expenditum must be jealously southward and controlled. This necessarily involves a delay not insidential to the transactions of a Joint Stock Company, with a large capital at its disposal raised for a specific object, and where the self interest of the Shareholders is the best guarantee for economy. If the want of capital, the multiplicity of its transactions and the heterogeneous composition of its establishment be taken into account in judging of the Department, it may fauly be suit that the abuse so often hosped on it is very unjust, and that on the whole it does its work well.

If there be a fault, it is the common Indian one of over-centralcation. A central controlling authority there must of course be, but it should be controlling only and not directing—and should only be concerned with general principles. A buseaucatic Government like that of India can only be successfully administered in any Department by choosing its servants weeky and giving them large powers. If unfit they should be removed, but then authority should not be subject to appeal or revision within its own limits. An attempt at minute control by an elaborate system of check and countercheck operates injuriously on subordinates in two ways—it makes them chafe and first at the control, and it takes away largely from their sense of responsibility. It is better that a thing should be done wrong occasionally than that a good servant should be disgusted.

These principles are now being falt and acted upon. It is to be hoped that they may still further prevul—that Local Governments may have larger powers, greater discretion, and be held more fully responsible for the progressive improvement of their provinces, that private enterprize may be stimulated to undertake public works so that the expense and responsibility may not devolve entirely on the state; and that the weight of official correspondence, voluminous returns, and elaborate accounts may be still further reduced, so that men may have time to devote their best energies to the legitimate duties of their notessator.

# No CII

#### THE CAWNPORE MEMORIAL

THE beautiful Memorial of the terrible Cawindore tragedy of 1857, consists of a Gothic Scient of carred stone surrounding the Well, the well itself being surmounted by the colossal status of an angel, the work of Baron Macchetti, and the cuft of the late Loid Caming.

Oven the gateway of the screen are the words, "These be they who came out of great to buildings". Round the base of the pedestal over the well is the following inscription carved in Gothic letters—"Sacred to the perpetual memory of a great company of Chisstan people, chiefly women and children, who near this spot were cruelly massace ab by the followers of the selel, Namo Dhoondopunt of Bithoor, and cast, the dying with the dead, into the well below July 15th, MDCCLLYII"

The screen stands in the midst of a pictry and well kept ornamental garden, the cost of gaiden and screen having been defrayed out of a fine levied on the native city of Cawingore

The screen was designed by Col H Yule, CB, RE, late Secretary to the Government of India in the Public Works Department

The photographs given in the frontispiece were taken by Dr Robotham, 7th Dragoon Guards, and by a native photographel at Lucknow.



### No CIII

#### ROAD TRACING IN SOUTH CANARA.

## BY AN OFFICER OF THE MADRAS ENGINEERS

THE district of South Canara, in the Presidency of Madias, lies throughout its whole extent directly between the province of Mysore and the sea In physical character it differs widely from North Canara, although to a certain degree it bears a resemblance to it in some of its general aspects Stactching along the sea, from the 12° 11' parallel to the 13° 39' parallel of latitude, and exposed to the influence of the south-west monsoon, the climate is equally moist, the rain-fall equally heavy, but the whole of the district is situated below the Ghants, which close it in on the east side with an amphitheatie of hills. It is bounded on the north by Condapoor, a talua (revenue division), that since 1862 has been incorporated with it. and by the Nuggui division of Mysoie, on the east by the Astagram division of Mysore and Coorg, on the south by Malabar, and on the west by the ocean The superficial area is, excluding Condapoor, about 3,680 miles. and the population is estimated at 175 souls to the square mile. The traveller entering South Canara from the north, is struck with the tameness of the prospect, and the scantier vegetation, as compared with the bold scenery and dense foliage of North Canara, and this impression does not wear off, until getting eastward in his wanderings, the frowning heights of Mysore and Coorg recall the beauties and grandeur of those left behind The seaboard is deeply indented by numerous tidal rivers, on almost all which there is much boat traffic. Some of the streams reach far inland, and although low and full of tooks in the dry season, are for four or five months in the year capable of being navigated, with ease and profit, by strong capacious canoes, hollowed out of the trunks of trees

Before the British occupation, there were few other facilities for a carrying trade. The roads were mere paths, very stony and steep, and where led up the face of the Ghauts, almost impassable. The face of the country has been aptly described as being like a trayful of inverted ten cups, there is scalcely a flat piece of ground to be met with in it, and over such a tract it may be imagined no carts can run, in 1838 not one whieled conveyance was to be found in all South Canaia Although Mysoie has other outlets for its produce towards the Coromandel coast, and does not export so largely as the Southern Mahratta country, the trade is considerable, and the return traffic in salt and other articles large. But as the difficulties of transit are less in this district than they were in North Canara, they did not obtinde themselves upon the notice of the district officials so promptly, it remained for war to direct attention to the communications When the Coorg insurjection bloke out in 1837, the troops quartered at Mangalore, the chief town of the district, were actually unable to penetrate the thick forest which overspread lower Coorg, now a part of Canara, not could artillery be moved along such broken and singularly steep and tortuous ways as were then the only means of traversing the country With a view to prosecute the war, and when brought to a close, to pacify the district, a first class Ghaut was lined out from Mercara, \$,000 feet above the sea, to the small hamlet of Sumpage at the foot, on the usual gradient for that description of pass, of 1 in 19 or 1 in 20, and a road was traced, from Sumpage to Mangalore, for a distance of 70 miles . much of it across very formidable obstacles, since for the first 30 miles from the foot of the pass the ground is very undulating and the forest thick It is stated, that Ghaut and road combined, cost the small sum of £400 a mile when finished, but this can scarcely include all the budging. although most probably three-fourths of it. Being a military line, it was carried out with expedition, and with the aid of an efficient staff of superintendents The width is at least 21 feet, and the section is good, the surface is also haid, and easily kept in repair, much of it consisting of laterite gravel, or stiff gravelly clay Indeed, it is one of the best roads in the Madras Presidency, and stands an increasing traffic with but little outlay or repairs, or some £10 per mile per annum. The Sumpage Ghaut is not within the limits of the district, but is attended to by the Mysore authorities, it is believed to be in fair order

Coorg is justly celebrated for its coffee. The planters have cleared





numerous estates in the vicinity of nearly all the (thank roads constructed by the Government, both in South Canara and Malabar Many settlers have selected Mercara as then field of operations, and every year transmit their crops to Mangalore by the Sumpage lines for cleaning and shipment. The general traffic, however, of the Mysore district in the south-cast showed a tendency to quit the mulitary road leading to Mangalore, for a track conducting to the minor and nearer post of Cassergode To accommodate it, a district road was subsequently formed and proved useful It leaves the former some 20 miles from the foot of the pass, at a place called Jalsoor. Cassergode is a more village, but being a salt denot and accessible to country craft, and also closer to the Mysore frontier than Mangalore, is of some little importance. The Meicara and Mangalore road is bridged with one notable exception at the Nationutty liver near Buntwall, where a wide stream presents an obstacle not yet, after the many years of Butish domination, surmounted It is crossed by means of a ferry, the boats employed on which are fastened two and two together, after the fashion of a pontoon 1aft They are of the usual solid make of the district, and placed at about 9 feet apart from centre to centre. Upon their gunwales is supported a stage some 12 feet square, railed in on either side, which carls and animals ascend over a moveable inclined plane. The raft is moved by men working paddles, which they hold in their hands and wield as scoops from the stems and sterns of each of the boats. These ferry platforms, termed "ungais" in local phiascology, are so far convenient if the traffic to be accommodated is light, but when it is heavy, there is great delay at every ferry that cannot be avoided except by providing a large number of boats and extending the jetties or landing places. In the rainy season, when the river is in full flood, the inconvenience of crossing is much felt

The sight of a first-state road on either bank, and only a ferry boat to connect the two branches, naturally suggests the bridging of the Nattrarutty at this pouli and seeing the river is a quarter of a mile or more in width, the hudge of ever built, will be an imposing statchire. The Nativarity isses enormously during the measons, and often lays part of the road, about twelve miles out of Mangalore, under water, flowing over culvaties and even bridges. A boat can sometimes sail upon the road in t or 5 feet depth of water for some distance, whist thus submerged, there must, therefore, be sufficient allowance made for water usy, by whoerer may have the designing of the Naitiavutty bridge at Panimangaloic hereafter in order that the occurrence of one of those catastrophes, much too common on the western coast, may be prevented. Several of the bridges on this very Mercara road, are second, and even third attempts, through the deficiency of water passage at first given, and that not attributable to unskilful estimation, but to the absence along the streams of any reliable indications of highest flood marks. An non girder bridge on Warren and Kennald's triangular lattice system, as employed upon the Bombay and Baroda railway, would suit the locality better than either a masomy or a timber bridge. The foundations of the piers would rest throughout upon solid granite rock, and the piers should be constructed of cut gramte The schef that this work would afford to the trade of Canara and Mysore would be signally great, and it is to be hoped that ere long its commencement may be arranged for As a set-off to the cost of erection there would be the collections from a toll upon it, which could not fail, indexing from present ferry receipts, to remunerate in time

About twenty miles north of the Sunpage Ghaut, as the crow flies, is the sister Coffee Ghaut of Munzuabad To reach it, however, from Sumpage, it is requisite to go round by Pootoor, Commungadi, and Goletuttu, along made roads, which are kept in tolerable condition by a maintenance grant of £5 to 10 per mile a year Pootoor was once a detachment station, but is at present held by the police It is a dull uninteresting spot, but useful as a retreat when fever spreads in the jungly triangle contained between the Munzirabad and Sumpage roads and the Ghaut chain There is a good road from Pootoor northwards to the banks of the river at Commungadi, but the direct route from Munzirahad to Mangalore 10ms the Sumpage trunk 10ad at a place called Mauny in the map The river at Oopinungadi is 700 feet wide, and has steep and lofty banks A. gnder budge is likewise sadly needed here its character would be similar to the one described as wanted at Panimangalore, but it would be easier and cheaper to set up A ferry platform hoat takes the carts and passengers across, and for a month or so (the end of April and May) they contrive at some little risk to wade over and thus elude the ferrymen's exactions Nowhere in India almost is a bridge more required

Oppinungadi is a wretched village consisting of a short street of hits, and has been stationary for several years. It is perched on an angular piece of ground at the confluence of two large rivers, and has the renu-

tation of being infested with fever, which accounts for its not mereasing in population. Thence the road to Munziabad runs through an undulating and tolerably open country, until on proceeding along it for some eighteen unless at dense forest in entered, that lasts with few breaks up to the summit of the Ghants. This road has not had a sufficient amount of money expended upon it, and is not in such good repair as the truit road first noticed. Near the Ghauts especially, its sufface is rough and stony, and several gradients are too steep, causing the isne to wash off the gravelling and wear deep rats. Not is it bridged throughout. There are, however, not a few bridges upon the line, some of stone and some of timbes.

The stone chiefly used for building all over the district is Laterite It is naturally a soft stone, and although said to haiden by exposure, it is very much to be doubted if it does so to any depth below the mere exterior skin Laterite occurs in large masses near the sea, but the beds thin out at the Ghants, and a quarry worth the working is not easy to find in the interior. It has to be sought as a rule upon the tops of rising ground, and is seldom solid to a depth of more than three or four yards, gradually degrading into clay This would seem confirmatory of a supposition, which has found supporters, that, laterite is a volcanic ejection and not of aqueous deposition. There are gangs of even ators who make the quarrying of latente their peculiar business, and cut it out block by block from the stratified mass with light pickages. The blocks are commonly 18 mches by 9 mches by 9 mches, and m making calculations of bills of quantities, each is reckoned at half a cubic foot The dissolute habits and the miegular attendance of this class to them work, are a constant source of annoyance. They get paid at the rate of 15 rupees per 1,000 stones at the quarry Masons in Canara, barring the few who belong to the district and reside in it, are procured from Gos. A messenger has to be despatched with advances in June or July, and the labor reaches in October Every mason brings with him two assistants, whose sole duty is to trim the stones with a scappling pickage. They understand then work, but are almost as convivial as the quarrymen in their leisure moments, if not so ready to desert. Laterite is put in most of the buildings on the western coast, from Goa to Cochin, and there is a very fine specimen of work in it at the Railway Station of Beypoor, where the stone is not plastered, and is neatly cut into quoms,

voussons and beadings, that will look imposing whilst they last. In South Canara, and more particularly for bridges, this material has to be employed with caution, for there have been many failures Water, and especially rain water, soaking into the stone softens it, occasioning the fall of aiches and the sinking of piers and abutments. A strong current likewise eats into the latter, if not faced with cut granite, a precaution that has been wisely adopted in most instances. To plaster the exterior is the best preventive of softening, but it is a most unsatisfactory thing for an Engineer to have to rely upon so slight a guarantee for the success or the security of his constructions 
 Cut gramite is too expensive for ordinary purposes, but granite subble masonsy might be, and in one mistance was actually, tried for abutments and walling with good results. First rate buck earth abounds, and a few culverts on the Munzuabad road were built of bucks, but the temptation to brave the treachery of laterite for economy's sake, was too strong to be resisted apparently, for brick-making as an art has not taken noot in Canana

When bridges have not been made either of laterity of of brick, they have been wooden platforms on laterite piers, or as in one place on the Munzuahad road, near the foot of the pass, a bow string trussed guder These timber platforms are of simple and solid construction and cheap, in consequence of all the beams being leady to hand in the adjoining forest Compared to masonly bridges, however, they are inferior in several respects In the open country, wet half the year and dry the other half, the wood must 10t in time, whilst in the depths of the jungles, where the an is always moist, decay is lapid, and the planking of the roadway demands constant repair, and that in localities and at seasons in which it is scancely possible to get skilled workmen collected. There is besides a risk from fire, more than one large bridge on the Munzirabad road having been burnt down, either through the carelessness of passers by, or by communication with the dry grass that in Canara is regularly consumed over a wide area in Maich and April Subject to such viscissitudes, the Canara Engineer should nause before he builds any more of them, and should use brick or rubble, at all events in the interior and on the Ghauts

The Munzirabad load undulates very frequently, and abound. In steep gradients for thirteen nules before arriving at the time foot of the Chant By trying to escape a little blasting in rock here and those, several excesses in slope were originally perpetrated, but since 1863 most basts have been retraced and are in process of being widened out. The Chant foot is at the base of a long valley, up the north side of which the incline winds in a sense of curves. In the muldio of the valley, there flows in fine mountain torient, and the valley is itself clothed with learnmant vegetation of the daskest shades of green. There is, even in unclouded weather, a peculian isome about the base of this pass, shut in as it is on nearly every side by loftly hills and trees, that is remarkably staking. The Ghaut load is on a gradient of about 1 in 19, and passable for carts and the dramage multilenent, because a clean section with a suitable drain on the miner side has not been given, parity perhaps to save expense. The pass is under the Mysoic authorities, and it is worth their while to widen and improve it, blasting away the class that intude upon the limited space and providing inner drains, for the coffee estates at Munzualand, at the top of the Ghant, are numerous and valuable

The Charmady Ghaut is some fifteen miles north of the Munzirabad Ghaut; but to reach it by road a much longer encurt has to be made It was chiefly traced by a native maistry, and does him credit, but a more judicious line would have been selected by an officer of experience. The upper part of the Ghaut is almost a dead level, although running along the side of a deep and picturesque ravine, and most of the descent is within the Canasa frontier, where for want of room the road is sent tumbling down the hill side, and along a short spin by a number of rig-zigs. The gradient is 1 in 16 It would have been easy to have avoided many of the zigzags by giving the line a heavier slope within the Mysore frontier, but the erior is now past iemedy. This Ghaut accommodates the traffic of the Nuggur division and Wastara, and by a road in fair order and partially bridged, communicates with the trunk road from Meicaia, at Buntwall. a large native town about fifteen miles east of Mangalore. A branch road, unbudged, leaves the Charmady road at Beltangada, and after a course of eight miles, ends near the base of a bill not far from 6.000 feet high. Access is gained to the summit by a bridle path, which it takes four hours to climb on foot and which is twelve miles long. This hill, known as the Kudray Mook or (Horse's Face) 19 a mere peak, isolated in a measure from the chain of ghauts, and towers over both the Mysore plateau and the Canara district. It is as cool and pleasant on the top as upon the Neilgherries, and the vegetation is very similar Being only 40 miles from Mangalore, it forms a welcome retreat in the hot weather that precedes the setting in of the monsoon, and in clear weather there is a fine waw from to fivate-victure. Forty miles north of the Kndray Mook is the Agoomby Chant, to furnish an outlet for the Nuggur division and Shomoga, and from its foot there is patially bringed communication with the ports of Mangalore, Mulpy, and Condapoor. Thuiry miles further north is the Colour Ghaut, leading to Condapoor, it is believed to be only traversable by pack bullocks, as the trace has not been widered out

It will thus be seen that communication is comparatively easy from west to east in the South Canara district, indeed, very much has been done. wherever possible without incurring heavy expense, to open fair weather roads in all directions, but a considerable number of the minor roads need bridging, and the progress of the district in wealth and intelligence will be to a certain degree hindered until casts can be taken about at all seasons Another great want is a good coast road, but it is one that will demand a large outlay From Hoss Drug in the south to the neighbourhood of Cannanore, in the Malabai district, there is inland water communication, but thence up the coast, all the way to Bombav, there is nothing better than a foot-path with formidable estuaries to cross A canal was once projected to unite the backwaters between Mangalore and Hoss Ding, but as it would have to be excavated through laterite yours of some height, and as, moreover, there was no possibility of getting a grant at the time, the matter dropped It is suggested that a road with non screw pile bridges across the backwaters would be preferable, and that it should be carried right down from Sedashaghur, to unite with a first class road which already connects Cannanore with Cahcut This Malshar road encounters wide tidal rivers too, but they are all spanned with timber platforms lesting on wooden piles. These bridges appear to need constant repair or renewal, and should, as soon as worn out, be replaced by iron structures The Malabai district is one of the most flourishing in the Madias Presidency, and ought to be able to meet the cost of them by a moderate cess. As a temporary expedient, and to give immediate relief to trade, a road is being constructed from the Mercara trunk road close to Mauny, circuitously, vid Vittel, Ahdoor, and Pullah, to the head of the navigation at Hoss Diug. By curving eastwards the backwaters are headed

The harbour at Mangalore, has at different times drawn attention.

It consists of a wide and deep backwater, at the junction of the Naitravutty and Goorpool rivers, having, between it and the sea, a long strip of sand, containing two breaks through which the tides obb and flow. The distance between each of the mouths is one and a half miles, but they alter then position almost every year during the monsoon storms. The southernmost mouth is that most used by shipping, and has been for sometime remarked to be tending gradually northwards. Country craft frequent the backwater from October to May, but vessels of any size he off in the roads The bar at the principal mouth is most dangerous to cross during the rains, and sea communication with Mangaloic may be said to be cut off for a third of the year. Under these circumstances and until the traffic of the post materially increases, the Madias Government will probably be indisposed to embark upon the extensive and costly operations that would be necessary to fix the bar and deepen it. To give even a synopsis of the investigations that many competent observers have made into the peculiarities of this harbour would itself fill a paper

It may be gathered then from the preceding notices in detail, that, since the insurrection in Coorg, when the district had neither a road or bridge to boast of, to the present time, the Civil authorities and the Engineers connected with them, have succeeded in enabling the Mysore traffic to reach the coast, and have with a few exceptions bridged the more important lines It is understood, however, that this was effected in the face of many obstacles, chiefly arising from scarcity of funds and of skilled superintendence But many improvements and ameliorations are still called for It is most desirable that the road leading from Munzirabad to Buntwall should have a liberal grant allotted to it once for all, for the correction of its gradients, the iepair of the surface, and the election of masonry bridges of first class workmanship over three or four streams now great impediments to trade The Naitravutty also, at Copinangadi and Buntwall, should with as little delay as possible be crossed by non girder bridges, and no expense ought to be spared to render them solid and permanent. When these crying wants have been provided for, large sums may be expended with advantage upon masonry bridges, where required on the district roads, and upon coast roads, to link together the chief centres of population, that in South Canara are to be found on the seaboard.

There are besides, several cross country roads to be traced to give

VOL. III

access to villages now kept in a backward state through their isolation from the lest of the district. As they have to be formed for the most part in side cutting, it is necessary to employ the Tracing Quadrant to line them out, and the procedure is what has, in a previous, paper (Ghaut Tracing in North Canina, Vol. II., p. 321) been described. The tracer holds the instrument in his hand, having adjusted the armature by the scale and vermen, to the angle of inclination suited to the lay of the ground A slope of 1 m 20, corresponding to 2° 52', or to within n few minutes of 3°, should be the maximum, except for temporary descent into water-comses, which may be 1 m 12, or 4° 45' The holder of the forward staff goes on a few yards and is signalled up or down, till the foot of it is resting on the line of the required slope. The tracer has no . difficulty in catching the bubble of the level with his eye, at the same moment as he watches the vane of the staff through the pun-hole sight and cross hans, and as soon as properly placed, he orders a peg to be driven at its foot. He then moves up to the per, and sends the staff bearer forward to take up a fresh position, and so on till the trace is pergred in A party follows to open out to one yard, and when the line has been inspected by the Executive Engineer and approved of, to 12 feet, next season the road as finished to the full width, with a side drain.

This simple method of tracing is admirably suited to rough undulating country covered with forest, where an ordinary spirit level cannot be easily carried about or set up, and where extreme accuracy is not imperative as in the case of common roads. Even a practised eye cannot lay out a road on the hill side that would not be found to depart widely from the uniform slope proposed, unless the instrument has been in hand all the time, eye traces as they are termed, should therefore be proscribed, except on flattish ground, where the slavish following of the instrument is not to lead to the marking of a tortuous line. If a cutting through a saddle or spur has to be made, it is usual to denote its commencement and end, by meering two pegs instead of one, and at descents into streams, the same course must be observed. Great care should be exercised that the latter are formed with due regard to facihty of passage, for many an excellent road trace is married by maurmountable difficulties at the steep banks of inters, or headlong ramps It is neither singular nor surprising that, upon the principle of rivers being so often in the middle of large towns, the coffee estates of Coorg





are in the main to be found flanking the Government roads. Although the land is of the same character all along the Ghauts between Mercara and Muzinabad, there being no Ghaut roads, these are of course no coffee cetates. But with properties using in value, the plantais will soon begin to see the necessity of providing them, and as Government cannot afford to do what they ought to do for themselves, they must learn how to trace, and cannot do better than make themselves acquainted with that limidy instrument the Quadrant. Sufficient shill to project a district road is not difficult to attain, and were a buile-path opened by private cuterprise, and its direction and gradients considered unacceptionable by an Inspecting Officer, a Government grant-in-and could be applied by, to widen it out with a good change of success.

Lamestone occurs in Mysore, but not in South Canata. The line for building purposes is obtained by brining shells or cotal. The coral comes from the reafs in the neighbourhood of the Laccadro islands as ballast, though not hydraulie, the line made from it is of fair quality and moderate in pure.

Beasts of burden, such as hores and cattle, do not thirre in the district. The chinate is too mosts, and the grass is haid and insutritious. In consequence of this, for the conduct of lags works, the Engineer has to purchase cents and bullocks, at from Rs 90 to Rs 120 for cast and par, from the Mysone country. He should take this step without heastation, as it is useless to rely upon hirred carrage in a disturk where there is so much faver and rain. During the monsoon months the cattle can do but little work and may be let out to green, and the cost of their keep must of course be provided for out of the estimates of the year.

Unskilled labor as tolerably abundant from Novembet to March, but at the end of that month the people, especially if they have been drawn from a distance, evince an anxiety to get away to till their fields. In addition it begins to get very feverish near the Ghants in April, and it is scarcely possible to carry on operations there in May. The monsoon bands principally about the 2nd or 3nd of June. This the very day of its setting in, the sky is often clean, but heavy masses of cloud drift across the heavens for a week or so before. It generally breaks at the dead of right, when it hardly stops ranning for a fortingalt on end. There is then, a slight, but only a very patial, intermission, and it rams again steadily till the close of August. A gloomy haze over-preads the district, and narrows.

the view from any particular point all round, while the sun is seldom visible.

To the Engineer, South Canaia is a much less attractive district than North Canasa It has many of its diawbacks, and far less somance about it Road tracing is troublesome, without being interesting, and possesses a local rather than an imperial importance, now that it is traversable from west to east It is besides not encouraging to be debarred from completing in a scientific and workman-like manner the bridging of the principal lines. and the formation of their surface, for lack of means, in a country in which the engineering practice not slightly resembles that of Europe, and when he knows that it is real economy to finish them off in a few seasons and after the best models Nor, if it should fall to his lot to have bridges of any size to erect, is it satisfactory to be tied down indiscriminately from vicious piecedent, to so finable and unstable a material as Laterite, or so perishable a substance as timber is in moist situations. But supposing these defects in practice amended, and it were resolved to conduct the works m South Canara upon a broader basis than mere mending and patching. and by a liberal expenditure to complete the system of roads in this small district rapidly and effectually, then there is scope for much professional exertion, and for the achievement of those pleasurable results, which, in stimulated trade, increased capital and intelligence, and a buoyant revenue, so promptly follow on the heels of the Engineer in India (1865)

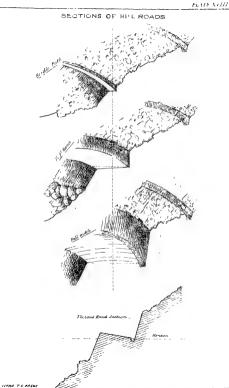



## No CIV

# THE DOUBLE ISLAND LIGHTHOUSE

Compiled from the Reports of Lieur. J McNeile, R. E., Assist.

Engineer, in charge of the work.

In the last Volume of these Papers a short account was given of the Alguada Lughthouse, off the coast of Burmah, as constructed by Luent-Col. Alexander Fraser, R.E. Simultaneously with the progress of that work, a highthouse was designed and constructed under that Officer's superintendence on Double Island, near the mouth of the Bassem river, in latitude 15° 52° 30°, longitude 97° 86° 30°, some account of which, though the work had no such peculiar difficulties as attended the construction of that on the Alguada Reef, will be found interesting and useful to the readers of these Papers

The original design for the Double Island Lighthouse was for a cut granite tower, but this haring been considered to expensive by Government, another design was submitted for a brick tower, with the foundation and lower story of rubble granite, cut stone being employed only for the coping on which the sole-plate of the lantern rests, for the cornic of the balcony, and for the arch over the tower doorway. The total of this estimate, including the light appearant, amounted to Re 61,588. The rubble granite and a portion of the cut stone were prepared at Callagouk during the south-west monsoon of 1862, and work was commenced in October of the same year.

In the following year, Colonel Flaser reports that "the works are progressing in a manner very creditable to Lieutenant McNeile, and the Oversee, Mr Nelson The chief difficulty with this lighthouse has been landing the maternals and water. The tide runs from 6 to 7 miles an hour at the spung, and is always a vay shong, there is a rise and fall of some 20 feet, and as there is no beach and the island is funged with rocks, there was no protection whatever for boosts. By blashing, however, and setting up a small cane, these difficulties have been overcome and a small dook has been formed, and, with the exception of a few things, all the maternals required for completing the buildings have been landed. The supply of what has been scant for the buildings work, and the establishment was adapted to it. It could have been pushed on faster, but there was no object in getting the work completed before the arrival of the lantern."

What follows is abridged from Lieut McNeile's completion report —

The upper poston of the towe, as far as the balcony, as built of broks brought from Singapoor by steamer, which are well-shaped and buint The bond employed was the "old English" Above the level of the balcony comes the parapet-wall, which is of cut grante, prepared at Callaronic

I have prepared a drawing to accompany this Reputs of the Laghthomas Towes as actually completed. The intense of the light-room has been pointed with red-lend, and painted. If this position of the building had been of brick as originally designed, it would have been necessary to have head the will of the Light-room entirely with wood to prevent de-

The other buildings on Double Island (European and Native Lightkeepers' quarters, and cook-house) have been built as designed, and tanks have been supplied for about 14,000 gallons of water, for the use of the establishment By January 1865, all was ready for erecting the lantern, but owing to delay in its arrival from England, the light was not actually shown mutil the following December

Owing to the absence of procase infoamation, the length of the lightcom is less than it should have been by about one-foot. The result of this is, that a small portion of the light (about one-twentieth of the whole) is intercepted by the upper portion of the lanter. This erior in height also involved a little directation in the steadying took which connect the finuse of the light apparatus with the lanton. In the Algunda Reef Lightheuse on the other hand, the room had been built a little too light (about 6 inches), and there the difficulty was got over by reasing the

# DOUBLE ISLAND LIGHTHOUSE





machine case slightly off the floor. The proper dimensions for a Lightroom for a first-class light as now constanted, whether fixed or revolving, appear to be—height 10 feet, interior diameter 11 feet 6 inches, and thickness of pumpet wall 2 feet or 2 feet 3 inches

The Lantenn is precisely similar to that erected at the Algunda Rect, with the simple alteration of having sheet-iron instead of panes of glass on the non-illuminated sale. No difficulty occurred in its erection, which was completed on the 25th November, just a month and two days being thus occupied. This is not a long time considering that the stone-work was not it udy to receive the sele-plate, and the large quantity of rivetting in the dome necessivily took sometime.

The lighthouse is supplied with speller Tanks, similar to those originally used at the Alguada Reef Lighthouse, cyable of holding about 800 gallons of oil. To prevent the possibility of their bushing (as happened at the Alguada Reef), they have been cased, by fitting round cach tank separately, a fame consisting of four pupilsh attached to the stand on which the tank is pleed, with planking one inch thick, placed horizontally, and screwed filmly to the uprights. The strength of this faming was tested by keeping one of the tanks filled with water for some days. All the tanks have also been tested for leakage. Then were originally ten of these stanks, but as the casing necessarily cannot then to take up more space, only eight have been placed in the lighthouse, four on each floor, the remaining two been judiced in the lighthouse, four on each floor, the remaining two been judiced in the lighthouse, four on each floor, the remaining two been judiced in the lighthouse, four on each floor, the remaining two been judiced in the lighthouse, four on each floor, the remaining two been judiced in the lighthouse, four on each floor, the remaining two been judiced in the lighthouse, four on each floor, or is such that the lighthouse is the supplied of the such tanks thanks there were mounts.

While the lantern was being eaceted, a good opportunity was afforded for getting some of the heavier portions of the Light apparatus into their places. The base consists of a cast-inon column, 9 feet high, in two lengths, stiengthened by four cast-inon aide hackets, and earlying an inon-table 5 feet 6 inchies in dhameter, to which the gun metal upughts and slags are scieved. This table also carries the mechanical lamp worked by a weight which passes down the centre of the column. This is non-column, though after all of no very great weight, was the heaviest thing that had to be housted into its place, and as it was not likely to get damaged, I had it sent up and fived as soon as possible. It was afterwards, while completing the lanten, rev useful as a good firm staging. The remaining portions

of the apparatus, though requiring very careful handling, did not take long to not together, and by the 2nd December all was ready for lighting.

The Light is a fixed dioptric light of the first order, showing through an angle of 180°, a portion (80° 30°) being darkened. It consists of a single fiame 3½ inches in diameter, having four concentric wicks, and fed by a mechanical lamp. This lamp requires to be wound up every four bours, and, as a general rule, with good clear oil, the wicks require to be trimmed only once during the might, supposing them of course to have been properly trimmed before being lit. The light issuing forward is bent into the direction of the horizon by refrecting prisants: conces of glass, while that escaping belind (towards the dark part of the lantern) is returned by a totally reflecting glass surror through the focus, and eventually directed by the glass prisms as if it had originally issued in the opposite direction. The numbes of prisms and then form and position (approximately) are shown in the accompanying drawing.

The centre of the hight is 134 feet above high-water mark, and should therefore be visible from the deck of a large slup, (say 20 feet high.) at a distance of 182 nantical miles. The use and fall at spuing tides being about 20 feet, the above distance would at low water be increased to 102 nantical or 222 statute miles. On the night of the 6th I went down in the schooner Anharstan nearly as far as Callagouk to judge of the appearance of the light, the tide prevented our getting more than about 17 miles, at which distance the light was visible from her deck (about 10 feet from the water) bright and clear

The works at Double Island were originally commenced early in 1862, so that at first sight they appear to have occupied a long time However if allowance be made for work having been stopped (except once) during the south-west moisoon, for the difficulty of supplying sufficient fresh water for building, and of landing materials, and for the delay in receiving the lanters and hight appearism, (for which the buildings were creaty nearly a year ago,) it will be seen that the time actually employed is not excessive

The second sea highthouse on the coast of Burmah has thus been successfully established, and, though not in itself a work to bean comparison with the Alguada Reef Laghthouse, still it has not been completed without a good deal of discomfort, and hard, it not hazardous, work





# No CV

### THE CREAT INDIAN PENINSHIA RATIONAY

Description of the line and works of the G I P Railway, by J J
Berkley, Esq., M Inst C E Abridged, by permission, from the
Minutes of Proceedings of the Institution, 10, 1859-60.

The Great Indian Peninsula Railway will (when completed) extend from the port and city of Bombay, to join the East Indian Line at Jubbulipore on the north-east, with a long branch to Nagport, and to join the Madras Line on the southeast, at o about the river Kilstin

Bombay, the western teamment to which the tunk lines and all others connected with the undertaking, converge, is a justly celebrated part. Its population now numbers about 700,000, consisting of Europeans and Assa-tees of all castes and laces. The advantages of its standson, in the centre of the western coast of the pennsula of India, and of its sate and capacious harbour, ane obvious, and those, as well as the recent preponderance of trade, distinguish it as the commercial capital of India. It is the depot of the Indian navy, and the tonnage of the post in 1858-59, amounted to 1,853,000 tons

It exported, m 1859, 206,915,874 lbs of cotton, valued at £3,957,639 stealing. The produce of the customs has riven from £3,024,000 to £6,169,200 per annum, more than double, in only five years. Its commerce in merchandise and treasure amount, for 1858-59, to a total of £34,362,423, the imports being £18,881,541, and the exports, £15,950,882, or £9,000,000 more than the whole foreign commerce of India. in the year 1848.

YOL III

The chief imports are —cotton and woollen goods, machinery, metals, wine, spinits and malt higuous, military and naval stores, railway maternals, rroys, pieces, silk, sugar, tea, coffeet, tolacco, houses, dugs and dyes, fruits, pieceous stones, books and statement, gram, seed, oil, timber, ice, appuel and tioname. There are desired from the United Kingdom, Alizea, China, Perung, Singapore, the Siruits of Malacca, the Persian Gulf, Suez, Caloutta, Malabai, Notth America, the Anduna Gulf, Butawa and Java, Coylon, Prince, the Manutusa, Aden, Otch and Gurzeat

The chief capotts are —cotton, index and skins, oils, saltpetre, seeds, Cashmeis shawis, wool, opium, coffee, dyes, sugan, tea, gram, piovisions, precious stones, beads, metals, spices, salt and finits, and they are genevally consigned to the same places whence the imposts are derived

With this post and mestopolies as a western tenumus, the Great Indian Pennsula Railway will command a poston of the great traffic of the North-western Provinces of India, the opium fields of Malwa, the grain and seed provinces of the valley of the Neibudda, the vast cotton fields of Beras, of the Nizau's dominions and of Sholapore, and the transpenisuals tastific from Calcutta and Madias

The Sphadiee mountains, or as they are commonly called, the Ghants, intercept the channel of communication for this wast and important traffic. They he parallel to the cost, from which they are distant about 30 miles, and, in a range of about 100 miles, there are only two main roads by which wheeled traffic can crost them, the Agar road up the Thul Ghant and the Poona and Calcutta road, up the Bhore Ghant. The rest of the passes are rough tracks, fit only for the use of nucle-bullocks.

When regarded as a means of conveyance for a tich and extensive tract of country, capable of sending to a central port like Bombay, a large amount of produce, to supply the demands of distant competing markets, the pinumpal characteristics of the evisting roads and means of transport in the Bombay Presidency as ——extense allowness, only about twelve miles per day,—uncontrollable unegularity,—great cost of conveyance, amounting to 8½d to 4½d pea ton, per mile,—the short duration of the favorable seison for conveyance,—the limited extent of the present means of carrage,—and the damage to goods, and loves by theft and from bart weather, upon the journey

The first section undertaken by the Great Indian Pennsula Railway Company, was that from Bombay to Callian, 33 miles, with a branch to





Mahim of 14 miles, it was called the "Experimental Line". It was begun by Messrs Fayiell and Fowler in February, 1851, and was finished by them, in conjunction with Messrs Wythes and Jackson, and Mr Jamsetres Dorabies, a Parses, in April 1854. The portion from Bombay to Tannah, a distance of 20 miles, was the first railway opened in India for public traffic, which event took place on the 16th of April, 1853 From Bombay to Callian, a double line of rails has been laid. Its steepest gradient is 1 in 150, and the radius of the sharpest curve is 40 chains. The Bombay terminus is at Borce Bunder, having the advantage of a quay frontage to the harbour, and although it occupies an area of 19 acres, it is already overcrowded. The site not being permanent, all the buildings are of a temporary character. The Company's depot for working the lines. is situated at Bycullah, about 2 miles from the terminus. It covers an area of 184 acros, and contains steam sheds, electing and fitting shops. smithies, non and biass foundnes, saw mill, carriage-renaring and wargonbuilding sheds, stores, watchouses, coke shed, a tumber-preserving establishment, offices, and workmens' and engine-drivers' dwelling-houses

The principal works upon the Experimental Line are the crossing of the Sion Marsh, which is effected by an embankment, the crossing of the arm of the sea from the island of Salsette to the Concan, comprising two viaducts, the length respectively, of 111 yards and 193 yards, in the latter of which there is an opening for navigation, of 84 feet, spanned by wrought-non plate girders, beyond this, there are two tunnels of the respective lengths of 103 yards and 115 yards. The railway is protected by post and rail fences, and prickly-pear and cactus hedges. The station buildings are of masonry The permanent way is chiefly laid with transverse wooden sleepers, and 6 miles of it with non not-sleepers. The rails, which are of the double T form, weigh 81 lbs per lineal vaid, as far as Tannah. beyond which place, they weigh only 65 fbs and 68 fbs, per yard. The lighter rails extend along the whole of the Company's mam lines, excent the two Ghaut Inclines, on which are lud rails of 85 lbs per yard From Callian diverge,-the South-Eastern Extension to Poonth and Sholapore, and its proposed prolongation to the river Kirstna and the Madras Railway,-and the North-Eastern Extension to Nausick and Jubbulpore, to join the East Indian Railway from Calcutta, by which a communication will also be effected with the North-Western Provinces of India

S E Extension —The first section of the South-Eastern Extension is from Callian to Campoolee, at the foot of the Bhore Gheat mal-load Its 372 miles in length, of which 304 miles, to the foot of the railway incline, are permanent, the temainder having been designed for temporary use, until the Ghaut Lincline was opened. This portion of the nailway incline, are permanent, this temainder having been designed for temporary post-based in 1866. It has been constructed for a double line, but only one road has been laid list subag gradient is 1 in 115 on the permanent, and 1 in 85 on the temporary, portion. The radius of its shappest curve is 40 chains. It contains no work of any special churster, but it is remarkable for the extraordinary floods and rapid torrents to which it is exposed on both sides. The bridges and culvert as built of robble massury, with coursed facework, and in one or two instances, cast-inon girdess were made use of The average cost of this section, exclusive of folling stock, was only £4,500 per mile.

Bhore Ghaut Incline \*- Four years were spent in pieliminary surveys of this incline, and in laying out and preparing closs sections, to the number of about two thousand, and perhaps the most difficult that have ever been taken. Four years more have already expired since the contractor commenced operations upon it. The works were begun by Mi Fayiell in January 1856, and taken up in November 1859, by Mr. S. Tiedwell, whose melancholy death within a month of his arrival in India, many members of the profession must sincerely lament. It is expected to be finished about three years hence † It is 15 miles 68 chains in length, and the total rise is 1,881 feet. Its average gradient is 1 in 48. The steepest gradients are 1 m 37, extending m one length for 1 mile 10 chains, and 1 m 40 for 5 miles 6 chains Short lengths of level gradients and of 1 in 830 are mtroduced into this incline, to facilitate the ascent of the engine. The radu of the curves upon it range from 15 chains to 80 chains, and 5 nules 33 chains are straight. It compuses twenty-five tunnels, of a total length of 3,585 yards The longest in 437 yards, and the longest without a shaft, which is carried through a mountain of basalt, is 346 yards There are eight viaducts of a total length of 987 yards. The two largest are 168 yards long, and respectively, 163 feet and 160 feet above the foundations The viaducts are being built, up to the surface of the ground, of solid

<sup>\*</sup> See Vol L, p 49 -[ED ]

f Fince completed and amin opened for traffic, the total cost has been £1,100,000 -[ED ]

block-m-course masonry, and above, of block-m-course facework, strongly tied through, by header bonds of block-in-course, to the internal work of sound 11bble, and with coursed 11bble arches The contract also comprises a large quantity of returning walls. The total quantity of cutting, chiefly rock, amounts, by calculation, to 1,263,102 cubic yards. The maximum depth of cutting is 70 feet, and the greatest contents, 75,000 cubic vards of trap rock. The embankments amount to 1.819.934 cubic yards, the maximum height being 74 feet, and greatest contents are 209,000 and 263,000 cubic varids The slopes average about 12 to 1 There are twentythree laidges of various spans, from 7 feet to 30 feet, and sixty culverts from 2 feet to 6 feet wide. The rails weigh 85 lbs per yaid, and are laid with fish joints, with small cast-non saddles under the joints, resting upon longstudinal planks, the ends of which bear upon, and are secured by fone holts to transverse wooden sleepers. The estimated cost of this incline 18 £750,000 The upper 2 miles from Khandalla to Lanowlee, with gradients of 1 in 40 and 1 in 50, were opened on the 14th of June, 1858. and have since been worked with safety and regularity

At the eleventh mile, the meline is divided into two banks, by what is called a revenuing station. The sub-division, however, was not adopted for the purpose of making two banks of the nicine, but of increasing the length of the base, in order to flatten the gradient and to reach a higher level, where it encounteed the great features of the Chaut mangin, near Khandalls. Without the necessary cyachent of the revening station, the practicability of changing the discition of the line would have been confined to making curves of small indus, but with the device of the reversing station, the direction was altered at a very scute angle, by means of points and crossings. In consequence of its adoption, the moline is prolonged by nearly the difference between the length of the two sides of an neutra-nicel tauserle, and that of its base.

The peculiar difficulties upon this incline are the unfavorable nature of the hot and ramy seasons, the fatal epidemics which dismay and disperse the people employed upon it, the lofty and preceptious character of the ground, which impedes the haulage of materials and harasses all who are engaged in the operations; the extensive and sudden also upon the mountain addex, the extensive hardness and solutity of the rocks, the excrety of water, and the want of necessaries and comforts for the men

The next section of the South-Eastern Extension is from Lanowlee, the summit of the Bhore Ghaut Incluse, to Poonah and Sholapore, and 18 2054 miles in length The first 42 miles were begun by Mr Favicll in January 1856, and were fluished in June 1858. The remaining 1638 miles were commenced by Mr J Bray, in March 1856, and 143 miles completed on the 27th of December, 1859 Its engineering character is very similar to that of the Concan section. Its ruling gradient is 1 m 132, and the radius of its sharpest curve is 40 chains. The cuttings are in trap rock, moorum, and soil, and the embankments are chiefly composed of soil and moorum There are twenty-two yieducts, three hundred and fifty-nine bridges, and four hundred and fifty-four culverts, all built of substantial mason: v The largest works are the viaducts over the Beema. 441 yards long and 60 feet high, consisting of twenty-eight segmental arches 40 feet in span, with a flood stream 46 feet deep, and rock foundations, the cost of which was £24,246, and that over the liver Seena, 190 yards long, 54 feet high, consisting of twelve segmental arches 40 feet in span, with a flood stream 41 feet deep, and foundations partly in rock and partly on hard clay The fences are dry rubble walls, and cast-iron posts and 210n-wire 131ls One peculiarity of this district is the violence and suddenness of the floods, which descend with scarcely an hour's notice, and gather into torients on spots upon which there is no trace or warning of any stream In the uncommenced portion of the South-Eastern Extension, from Sholanore to the unction with the Madras Line, in the Raichore district, there will be two very large viaducts over the rivers Beema and Kristina Upon the South-Eastern Extension large quantities of cotton and country produce are now carried, and it is evident that an immense traffic must soon be accommodated. The parthwork has been executed for s single line, and the viaducts and bridges for a double line.

N E Evrasatow—Returning to Callana, the first section of the North-Eastern Extension, which there diverges towards Jubbulpere and Calcutta, is from Callan to Kussarah, 26 miles, gradually climbing, by steep gradients, of which a great portion are 1 m 100, the flank of a long mountain spur, which projects from the Ghaut range, and divides the valley of the Bastic on the south, from the Wyturnee on the north. This section is full of heavy work, but to obtain even such a line, demanded a long and immust study of the rugged and jungle-covered district. The works have been executed by Mr. Jamestjee Dorabjee. The radius of the sharpest curve is 30 chams It contents \$20,489 yards of cutting, chirdly tap and baselitr rock, and 1,853,317 culte yards of embankment It comprises four viaducts, of which the two largest are respectively, 124 yards and 113 yards long, and 127 feet and 122 feet high, forty-four budges from 7 feet to 30 feet in gapa, and one hundred and seventeen cultevist. By means of this section, 849 feet of the sevent have been summounted to the summit of the Ghant, and thus the altitude to be overcome by the Thul Ghaut Inchne is reduced to only 972 feet.

That Ghant Incline -The Thul Ghant Incline extends from the village of Kussaiah to Egutpoora, and is in course of construction by Mesers Wythes and Jackson It is 91 miles in length, and has a total ascent of 972 feet. At the end of 3, miles there is a reversing station, similar to that upon the Bhore Ghaut Incline, by which the base was lengthened. the gradient flattened, and the incline divided into two banks. The steepest gradient is 1 in 37, for a length of 4 miles 30 chains, and the same introduction of a level portion is adopted here as on the Bhore Ghant The radius of the curves ranges from 17 chains to 100 chains. and 3 miles 28 chains are straight. There are 13 tunnels, of a total length of 2,652 vards The longest are, one of 474 yards, in black basalt, with two shafts, and another of 483 yards, without a shaft, in greenstone There are six viaducts, of a total length of 711 yards, the largest of which are respectively, 144 and 250 yards long, and 88 feet and 182 feet high The latter is designed for three spans of triangular iron guiders measuring 150 feet, with a pair of seini-circular abutment arches, measuring 40 feet at cach end There are fifteen bridges, of which the span varies from 7 feet to 30 feet, and saxty-two culverts. The cost of the inchne will be about £450,000 The prehumany surveys and studies occurred four years. and the works were commenced in October, 1857

The next section of the North-Eastern Extension runs from the summit of the Thail Ghant Incline, at Egutpoona, by Nassack, across the fertile veiley of the Godsvery, and the Indibactes range of mountains, along Khandesah to Bhosawal, the point of junction with the Comrawuttee and Nagpore Banch. The charactes of this line is very similar to the corresponding section of the South-Eastern Extension, from the Bhore Ghaut to Sholapore, and the nature of the earthwork is much the same. The principal works upon it are .—a visibility over the Godsvery, 145 yards in length, consisting of me arches 40 feet seen.

and foundations upon nock, excasted through sand, the Kadoo Viaduct, 212 yards in length, with fitteen arthes 40 feet in span, the Munnan Viaduct, with fite openings spanned by tunigular iron griders, and two pairs of abutment arches, and the Waugooi Viaduct, with ten openings, also spanned by tunigular ron griders. This section contains twenty viaducts, two hundred and seventy-nine budges, and four hundred and thirty-five culvets. It was commenced by Messrs Wythes and Jackson, mo October, 1837

The last section of the North-Eastern Extension runs from Bhosawul to Jubbulpore It is 328 miles in length, and was contracted for by Mesns Dockstand Stean, in January, 1859 As the operations are in a preliminary state, it is only necessary to notice the two very large viaducts over the rivers Taplece and Norbuilda. The Taplece Viaduct is 875 viads long, consisting of five openings of 138 feet and founteen openings of 60 feet, and twenty niches 40 feet in spin, with a flood steam 70 feet in depth, and foundations upon nocks. The Netbudda Viaduct will be about 887 yands long, 100 feet high, with a flood steam 90 feet deep

The Comnavatice and Nagoror Bianch is about \$65 miles in length. It was let to Messrs Lee, Watson, and Aiton, who are now just commencing operations. As the line has not yet been entirely staked out, no details can, at present, be given, but its general character is known to be favorable, and the works are light. The largest works will be the radiucts over the raves Nalgange and Wurdah.

There is no tunnel beyond the Ghants, upon any of the lines now under construction, comprising a length of 782 miles

The following fundamental points are observed and carried out with the geneter protachable conomy and despatch, in the completion of this system of railways. The character of the main lines is plain, substantial, and durable, and such as will provide for the regular and expeditions conveyance of a heavy and increasing fastific in goods, and the accommodation of a great number of passengers, at a moderate working cost, and at a resconsible evenualities in imaniferance.

The geological nature of the country is volcame, the hills and mountains consist of trap nock and latestic, a kind of forruganous clay, so called from its frequent resemblance to brick. Gianute hills protrude in the southern Mahratta country below Sholapore. The trap is of various soits, more on less earthy, or crystalline, and the hills have almost invariably, either a crest or axis of basalt, then smines a base, or covered with which is called in Indea, snoorum The basalt, sometimes highly pophyritic, is nodular, tectangular, tabular, and columns; Moorum is of a reddish, or gray color, and is, no doubt decomposed took of a very earthy nature, in the cuttings, it is found both hard and soft. In the valleys, there is a great depth of regetable soil

As favoring engineering operations, the indestinctible nating of the slopes of cuttings and embankincits rando of the black voil, the facility of excavating mooning, its firmness for slopes and embankinents, and frequent suitability for ballast, the ulriantage of harring rock foundations for the crossing of irress and steams, and also that of making tamels without either liming or faces, and the fine quality of the stone for building purposes and the facilities of quarrying it, are worthy of special notice. As a set-off to these advantages, there are the extreme hardness of the black basist, which incides progress both tady and expressive, and the precipitous altitude of the mountains, which in many cases, piercents the sinking of shafts, and thus limits the mining of tunnels to the two faces only

Among the geological features, the existence of large quantities of Lunlur, a variety of fresh water limestone, and the want of good brick earth, must be mentioned

The physical geography of the districts of Western India traversed by the Great Indian Pennsuala lines, may be thus buelfy described. First, the plan of the Concan, clerated very little above the level of the sea, then the abrupt scaip of the Sphadree mountams, the least altitude of which above the see, as about 2,000 feet, and beyond that, the plan of the Decean on the South-Eastern Extension, gradually aloguing down towards the eastern coast of India whilst upon the North-Eastern Extension, the country presents the bold features of the tives Taptos and Nerbudda, with three paralled chains of mountains called the Indyhadree, the Santpoora, and the Vyradhya ianges

The physical character of the country is less favorable to the Railway Engineer than it might appear, in consequence of the extraordinary quantity of rain which falls upon the western coast during the measoon, a period of four months from June to September. The line of the Ghauts is the axis of these rains, and the rivers and streams which rise in it

are either dry or stagnant, during the fine weather, and become de and violent toirents during the monoson. The height of known flood where the rulewy closes some of the principal livers varies from 25 fe at the Waldhui, to about 70 feet at the Taptee, and about 90 feet at the Nebudid. Extreme difficulty has been experienced in ascertaining it maximum heights of floods, not meetly in the rivers, but in most of the numerous streams which it was necessary to closs. There is nothin upon the ground to indicate them, and the information obtained by carful and extensive inquiry has, generally, been of the most inconsistent nature. Some idea of this difficulty may be conveyed by the fact that in the year 1837, the river Taptee, where the railway closes it, to 30 feet above the backets level it has since statumed.

Railway Materials -The iailway materials procurable in India areiron, coal, timber, stone, bricks, lime, gunpowder, and ballast Indian co and non are very seldom seen in the Bombay market In many parts the Norbudda valley, coal exists of excellent quality and in great abune ance, and it has in a favorable position for being worked. Iron ore, to abounds, especially on the right bank of the Nerbudda. The princip mines of the district are those at Tenderkana, near Nursingpoor, about te miles from the Great Indian Peninsula Line They are now worked in th rudest fashion, but the iron produced is of excellent quality. There a turnaces also at Paneghui and Gosulpooi, close to which the iailway passe and although the non is deemed inferior to that of Tenderkara, it is goo and forms an article of export from those towns. Valuable iron mines als exist at Poonessa and Chandghur, and there are five mines within twen miles of Jubbulpore Productive, however, as these may hereafter prov it is evident that active and successful operations in the manufacture Indian mon, or the supply of coal, depend more upon the completion railway communications, than the railway depends upon a local supply these materials

The valous kinds of wood piccurable for railway purposes are of usuanily good quality. The properties of some which have already be extensively used, are represented in the following statement, the specime experimented upon being 7 feet in length by 2 inches square in section, size adopted in pavious experiments.

It has not been found necessary to make use of timber in the permi

nent bridges The following woods have been successfully converted into sleepeis —teak, blackwood, khair, errool, and rod eyine

| No of        |                                                                                                                                                | Spr.4fic                                                          | Breaking                                                                    | Ultimate                                                                             | Cost per                                                      |                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Experi-      |                                                                                                                                                | gravity in                                                        | neight in                                                                   | deflection                                                                           | cubic                                                         |                         |
| ments        |                                                                                                                                                | Ounces                                                            | Pounds                                                                      | in Inchés                                                                            | Pout                                                          |                         |
| 532433223892 | Northern Teak, Southern Teak, Southern Teak, Elkern ood, Elkern ood, Barrod, Barrod, Barrod, Barlod, Bablan, Poom, Kullum, Hedoo, Junglo Teak, | 880<br>768<br>896<br>1,168<br>1,009<br>1,048<br>896<br>624<br>656 | 673<br>1,012<br>924<br>916<br>718<br>559<br>560<br>425<br>569<br>630<br>587 | 5°75<br>6 87<br>6 75<br>4 00<br>4 50<br>2 50<br>5 62<br>8 63<br>6 12<br>4 25<br>3 00 | 5<br>6<br>9<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | d 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 |

The cost of a sleeper 9 feet 9 mehes long, 10 inches wide, and 4½ mehes thick, has varied from 4s to 7s 7½d, and the average price has been about 6s 1k was, at first, freach, that wooden sleepers could not be used in India, on account of the savinges of the white airs, but it is a currous and important fact, that although they have been very often even, cating the sapwood of sleepers lying on the surface of the ground by the side of the railway, those land in the ballast of the primarent tood have not been numed by then.

The whole of the rolling stock, except the engines and tenders, and the first and second-class and composite carriages, is chiefly built of teak in the Company's workshops, and is strong and durable

Excellent building stone is generally incombile, and is easily quarried Various qualities are met with suitable either for haumen or direct diessing, whilst the sharpness of the rough blocks and stones simple them for strong rubble masonry. It is of the usual hard and compact nature of the tappite, or green-stone class, and when propintly selected in the queries, it is never found to be injured by exposure to the weather. The large size of the blocks has been found most useful for the foundations of machinery in the Company's shops, where sound stones, containing 44 clube feet, have been laid. Good bluck earth is raiely to be met with, and the fuel for making the bricks, which commonly consists of grain huses, is very sparangly used. Consequently, although bricks are cheep and abundant,

they are seldom of suitable quality for railway works Moderately good bucks have been, occasionally, proemed and used in aches, but to obtain them, a proportion of only 23 per cent has been selected from the less mative kins. The price ranges from 10s to 24s per thousand. The indirect rails in the price ranges from 10s to 24s per thousand. The former rate is for small-scale bricks of inferior quality, the latter are good bricks made in the English size. The lime is of a remarkably fine quality, and is hydrauble. In making clausium, or mortan, one part of lime is murced with two parts of sand. It sets rapidly, so as to give numediate stability to the work, and continues to do so for twelve or fafteen months, until it becomes as hard as the rock itself. Saltpetic and charcoal being easily procunsible in the country, gumpowher is largely manufactured. It is very strong and suitable for blasting, and costs, when made upon the spot, about #23 per ton. The ballist consists of sand, broken stones, gray morrorum, and nordiar basalt.

The Bombay and district markets have greatly varied, and have been sometimes found unfavourable for extensive dealings. The railway demands being unusually large, have occasionally been met by a combination of native merchants, who find it easy to establish a monopoly amongst themselves, and to work it to their profit This movement has been defeated by a variety of expedients, such as obtaining supplies from the Government stores, procuring the articles direct from the depôt, making them by the Company's own agency, or importing them from England The result, however, has been a great augmentation of pinces and considerable irregularity in obtaining supplies It is one remarkable feature in Indian railway plactice, that a very large, and certainly the most expensive, portion of the materials, has to be supplied from England, a circumstance which not only affects the cost, but also the progress of the works. Experience has aheady established the fact, that the period requisite for fluishing a line for the use of public traffic in the interior of India, is not determined by the local execution of the works, but is dependent upon the delivery along the line of the permanent-way materials, station machinery, and rolling stock, which have to be procured in England, shipped to Bombay, and thence transported to the various districts of the railway

Duning the year 1858-59, the shipments to Bombay of permanent-way materials, rolling stock, machinery, and miscellaneous stores, amounted to to 66,987 tons, against 51,388 tons shipped in the previous year. The average sum paid in the year, for fieight, was £2 0s 9d per ton of dead weight, the lowest rate, 20s per ton, having been paid in July, 1858, and the highest rate, 60s per ton, in June, 1859, an increase of 29 per cent upon the average rate of the previous year

Many of the attacles sent from England have been specially designed for Indian use, their main principles being strength, simplicity, and durability, with as much regard to facility of transport as those essential properties would admit

Greaves' non sleepers, as used by Mr Robert Stephenson in Egypt, have been laid on portions of the Great Indian Peninsula Railway, not however, on account of any objections to the wooden deepers procured in the country, but because of the difficulty of obtuning a sufficient and timely supply of them A store of English iron sleepers has, therefore, been found convenient for meeting emergencies, and experience has shown that they are bandy for transport, quickly and well laid by native laborers, and that they make a good and durable permanent way A few consignments of creosoted sleepers have also been despatched to Bombay They proved to be more expensive than Indian wooden sleepers, and were also very hable to split during exposure, between the time of landing and their being laid down A complete apparatus has been sent out and fitted in Bombay, for dressing timber with corrosive sublimate, as the climate has proved favourable for kvanising. The Indian sleepers which have been diessed, have absorbed about 84 gallons of corrosive sublimate, and the cost, including haulage, has been 1s 6d per sleeper

An non goods-shed and an non booking-office were supplied from England, in 1863 Their comparative dearness may, perhaps, be compensated for by their distability and chenginess in separing, and they are convenient for removal, but on account of their girest heat, they have been unsuicessful, notwithstanding well-devised means of ventilation. In future, any iron buildings imported from England, should consist incredy of framework, the large surfaces in the sides and upon the toof being afterwards filled in with non-conducting findam maternals

Nature Lakon — Nature lakon, by which those works have been excented, as chesp, but very inferior to that of England Nearly one hundred thousand men have been employed upon the Great Indian Pennesia Railway lines at the same tune, and as many as forty-two thousand upon the Bhore

Ghant Inchine, which is 153 miles in length This great force has not been collected without considerable trouble, it is not entirely supplied by the local districts, but is gathered from distant sources Laborers sometimes tramp for work as in England, and on the same work may be seen men from Lucknow, Guzerat, and Sattana The wants of the works have, however been supplied by unusual exertions in sending messengers in all directions, and by making advances to muccadums, or gangers, upon a promise to som the work with bodies of men at the proper season. Country artisans and skilled laborers have then own methods of doing work, but are capable of improvement and are not averse to change their practice. For operations requiring physical strength the low-caste natives, who eat flesh and drink spirits, are the best, but for all the better kinds of workmanship, masonry, brickleving, calpently, for instance, the higher castes surpass them Miners are, on the whole, the best class in the country. The natives strictly observe their caste regulations, yet will readily full into an organisation upon particular works, to which they will faithfully adhere. and in which they are by no means devoid of interest. Although they cling closely to their gangers, they will attach themselves to those European inspectors who treat them kindly. The effective work of almost every individual laborer in India, falls far short of the result obtained in England This is a disadvantage upon works, the dimensions, and proper mode of execution of which, limit the number of men that can be employed at one time, because the rate of progress is proportionally diminished The fine season of eight months is favorable for Indian railway operations. but on the other hand, fatal epidemics, such as cholera and fever, often break out, and the laborers are generally of such a feeble constitution, and so badly provided with shelter and clothing, that they speedly succumb to those diseases, and the benefits of the fine weather are thereby temporarily lost They work under the immediate control of a ganger, or muccadum. and the various gangs under a mistry or native foreman, and the whole under the inspection of a European overseer of works, by whom interpreters are also usually required Not only men, but women and children, are employed upon Indian works, and thus, although the wages of the individual are small, the earnings of his family are by no means inconsiderable The present rates of wages, per day, of the several classes of native laborers are -

|                                         | £ | c |
|-----------------------------------------|---|---|
| Native Mistries, or Foremen of Masoury, |   |   |
| Buckwork, or Carpentry, .               | 2 | ĕ |
| Masons,                                 | 1 | 9 |
| Bricklayers,                            | 1 | 8 |
| Carpenters,                             | 1 | 6 |
| Smiths,                                 | 2 | 8 |
| Miners (a very large class),            | 0 | 9 |
| Excavators,                             | 0 | 7 |
| Laborers.                               | 0 | 6 |

These rates are very low as compared with Enghish wages, but allowing for the companatively small effectiveness of Indian labor, the following may be safely taken as the relative cost of each kind of labor, in England and the Bombay Presidency —

| Classes of Labor                                             | Proportion o                 | f Work done       | Relative cost of Labor in<br>in each Country |                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--|--|
|                                                              | England                      | Bombay            | England                                      | Bombay                     |  |  |
| Masons, Bucklayers, Carpenters, Munes, Excavators, Laborers, | 2½<br>4<br>8<br>8<br>4<br>8} | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |  |  |

In examining this Table, it should be borns in mind, that the comparison is between amplie abore only, and that it does not represent the cost of finished work, for the economy in favor of India suffers, from the expense of obtaining the powerful aid of English appliances, from defective and clumery methods, and from a variety of drawbacks and dawlyntategas peculiar to native customs. Strikes, although of rare occurrence, have occasionally taken place, and the truck system, commonly discountenanced at home, is beneficial in India

The whole of the Great Indua Pennsusia Rashway has been successfully executed by contact. Speaking generally, the European contractors have as a rule, been more successful than natives, because the native tenders for the principal contracts have, usually, been either too high, or unreasonably low, so that, looking to their mexperience of such works, it has not often been thought desirable to take advantage of their agency, in the construction of the main lines. There has, however, been one remarkable instance of the employment of native enterprise, a Parsec continutor, Mi Jamestepe Donalpee, has exented four main-line continues as satisfactionly, as expeditionally, and as clueaply, as any of the European frims, and is now about completing his fifth, which comprises some of the heariest works on the lines.

In the other respects, native agency has been employed and encouraged, as much as possible. The Company's Engments, As-Natut Engments, und Surveyors are generally Europeans, but one native Engment has won invest to the office of Assistant Engment, and has skilfully discharged integers to the office of Assistant Engment, and has skilfully discharged integers, and the statement, accountants, and cellars, all the situations have been held by natures. As impertors of work, natives have been chiefly employed. As distinct inspectors of the line, when opened, native agency is already partially adopted and is, by encouragement, gradually becoming more useful.

In the methods of executing the works two objects have to be kept in view, first, to tun those of the natives to the best account, and secondly, to mitoduce English appliances where it can be done with advantage. It has not always been obvious which of these measures would, under the erromstances, be the more effectual, and expensions has taught that some Indian modes of doing work, which seemed barbanous and clumsy, were the cheapest and quickest reassa which could be employed

Tunnels may be said to be an entirely new description of work in Western India, and the whole process, except blasting and excavation, was unknown to native workmen. In the cathest tunnels, where the top was heavy, it was found, at first, impossible to keep native miners in the heading, and the timbering was done chiefly by Europeans and one or two Parsee corpenters, and the aich was keyed in by the former slone. Native miners use the churn drill, with which they are very handy, and they have sometimes been brought to work in pains with the hammer, and strike with dexterity. They will work hand in close contact and in the foilest atmosphere. They are caucless in hissting operations, and consequently, the loss of his has been considerable, numers have been seen to fire a shot with a besindoo, and he upon the ground while it exploded.

In building viaducts and bridges, there is a mixture of appliances and operations. In pumping foundations, Eaglish pumps only are sometimes used, but they are often aided by the native methods of the Persian wheel

and by the Maliatta máth, a leather has containing about 35 gallons of water, which is lowered and lifted over a pulley by bullock power. The natives also have various hand devices for scooping or baling water from the bridge pits, all of which are occasionally resorted to. Where water has to be brought, it is carried in leather has scalled pullels, laden in pairs on bullocks' backs. In some distincts, it is thus conveyed more than two mules to the masonry.

In staging and scaffolding, it is only larely and in very large works, that the English example has been followed, not are crabs and derricks so often met with as might be expected. The cason for this is afforded by experience, which has taught how cheap and expeditions it sometimes is, to use the native process. The humboc coolies, or cauties of heavy weights, will lift then loads up the loughest staging, and the missons and laborers require but little help, to find their way to the work at the top of the highest pies. The centering commonly adopted in the country, was to fill up the aich with stone and earth, and to shape the top to the form of the soffit, or at other times, to use almost a foxest of jumple wood in scaffolding a lough centre. For these, centrees of English construction have invariably been substituted, with, as may be conceived, immenses advantage to the work.

The nalave sawyers always work in pairs, even in the smallest jobs. The sawing is so inferior that a great deal of adaing is requisite, and much of the work that would be planed in England, it armed out roughly with the adze in Bombay. In planing there is the same peculiarity of working in pairs, carpentess squat to their work, and it is with extreme difficulty that a few of them have been brought to stand to a bench. It is remarkable to observe how freely they call in the aid of their feet, a carpenter may be seen resting his weight upon one foot, and cleaning his are with the sole of the other.

In making embankments, the Hindoo custom of carrying the eath in beakets upon the head, is, owing to the chesposes of land for ade cuttings, found more economical than wegen roads with long "leads," sad, judging by the result, it is attended with very little securice of despatch Within one month, 30,000 cube yaids have been put, by this means, into an embankment only 24 chains in length

Smiths' and foundry work is moderately good, but the class being so small and the material being English, almost all supplies of manufactured

VOL. III

x

non have had to be procured from England. Plate-laying was of course entirely a new operation, yet a large quantity of excellent work has been tarned out by native labor under close inspection.

Among the mechanical improvements and innovations made by righty construction, may be emmicrated, the use of burious, dobbin carts warend suggestioned, buries, both wooden and non, we to pump, reals, mouthing tables for buckmaking, stationary-engine power for saving, pumping, and working tunnel which, hammed dulling, budge contenue, pile diving, the three mothers, and warnot knowled for in superstation for budges.

The average cost of the opened portions of the line has been from about £8,000 to £9,000 per mile

The prices of the principal kinds of work, including all the usual contract stipulations, have larged as follows —

|                                                         |                  | £  | 8  | d  |      | £  | 8  | d   |
|---------------------------------------------------------|------------------|----|----|----|------|----|----|-----|
| Earthwork in embankment under a quarter of a mile lead. | cubic yaid, from | 0  | 0  | 6  | to   | 0  | 0  | 7   |
| Cutting in earth, or moorum, ditto,                     | 27               | 0  | 0  | 74 | 52   | 0  | 0  | 9   |
| Ditto in inck, ditto,                                   | 10               | 0  | 1  | 1  | 71   | 0  | 2  | 6   |
| Tunnel                                                  |                  | 21 | 10 | 0  | ,, , | 38 | 0  | 0   |
| Buckwork in mehes,                                      | "                | 0  | 15 | 0  | "    | 1  | 10 | 0   |
| Comsed rabble masonry in ditto.                         |                  | 1  | 7  | 0  |      | 1  | 16 | 0   |
| Ashlat,                                                 | cubic foot       | U  | 1  | 73 | 11   | 0  | 3  | 0   |
| Block in course,                                        | cubic vard       | 0  | 16 | 0  | **   | 1  | 15 | 0   |
| Comsed subble,                                          | 11               | 0  | 14 | 0  | 11   | 1  | 4  | 0   |
| Rubble, .                                               | "                | 0  | 9  | 0  | 11   | 0  | 14 | 0   |
| Woodwork (teak),                                        | enbic foot       | 0  | 4  | 0  |      | 0  | 6  | - 0 |
| Ballast,                                                | cubic yaid       | 0  | 1  | 13 |      | 0  | 1  | 4.8 |
| Laying permanent load,                                  | lineal yard      | 0  | 2  | 0  | 21   | 0  | 2  | 10  |
| Post and sail fence,                                    | "                | 0  | 1  | 6  | 11   | 0  | 2  | ο.  |
| Dry rubble wall,                                        | .,               | 0  | 2  | G  | 1)   | 0  | 4  | 0   |
|                                                         | **               |    |    |    |      |    |    |     |

This does not include the Ghaut Inclines, which are exceptional

The total length of the G I P Railway will be 1,114 miles, of which 508 were opened up to 1863 The estimated cost was about £10,000 per mile, and the total expenditine up to 1st May 1863, was £9,877,615

The locomotives employed on the line have cylinders 15 inches in diametric with a stocke of 22 inches and four coupled whicels, each 5 feet, 6 metrics in diameters. Those in use upon the inchines are tank engines, having cylinders 15 inches in diameter, with stroke of 2 feet, and four wheels, each 4 feet in diameter, with skild breaks which do not pass under tha wheels but are pressed upon the rails between the wheels, on each side of the engine

## No CVI

# MASONRY GIRDER BRIDGES

Design for a Masonry Vaulted Girder Bridge

#### To the Editor

DAR SIX.—Since writing this paper, I have been informed that a similar construction has been suggested in "Wase or Vanited Constructions," and that a few bridges have already been built in ribs, and the intercening space bridged over with allab of stone. I do not think though that they are generally known, on that a comparison has ever been drawn between them and culturaly built bridges.

> Your's tally, F D M B

The pice of constructing vaults is much reduced by building them with solid ribs and filling in the intermediate space in a less substantial manner. Anted toofing, too, connected by the-rods is now a common practice, making a strong and peniment flooring for factories, mills, and other large buildings. I propose to apply these too principles to missoury buildings, in the following way, which, as will be seen by the Table at the end, causes the saving of a large percentage of the cost.

The method is to build a masony bridge as at present, but leaving out so many feet on each side of its axis (on no other words, building two arched masony guiders) and vaniting in the intervening space with a tinner arch. The springing of this cross such will be kept in a horizontal line by building an abottnent for it on the inner sides of the spandiils of the man anches, or grides

Four designs have been worked out

No I Is with the cross such 18 inches thick at crown, and 27 inches

at the haunches, all the dimensions being calculated to stand the thrust of the closs arch. The-rods are added besides to stand half this horizontal thrust (Plate XXII)

No 2 Is the same as No 1, except that the cross arch is made 12 mehes thick at crown and 18 inches at the haunches, and the other parts calculated in proportion

No 3 Has three main arches, with two small cross arches (12 inches thick at crown and 18 inches at haunches) connecting them. The parts being calculated sufficiently stong (as in No 1), and tie-rods added to stand half the horizontal thrust (Plate XXIII)

No 4 Has the space of the cross such carried to its utmost limit, and the whole thrust borne by the tie-rods (Plate XXIV)

These four designs are compared with an ordinary bridge of like dimensions (Plate XXV)

Desinx, No 1—Span, 55 feet; height of springing above ground level, 13 14 feet, width of arch, 32½ feet, width of roadway, 29½ feet, arch, a segment of 60°, thickness at crown = 3½ bricks = 31½ inches, thickness at haunches = 5½ bricks = 49½ inches, thickness of piers, 7 feet

## CALCULATIONS.



Suppose ABCD to be a plan of one of the main arches, and AC, BD, its abutments, with the cross arch e, e, &c. (as shown by the arrows pressing against it) The main arch could only give way

- 1 By breaking in the centre, like a beam
- 2 By the backing being pushed off the extrados of the main arch
- 8 By the backing, main arches, and piers, being forced outwards and revolving about the outside edge of the bottom of the piers

Investigation of No 1 (a)—ABCD (Fig 1) may be supposed to be a beam uniformly loaded and applicable to the formulæ  $T=\frac{WL}{8R}$ 

where T = the thrust of compression or tension,

W = whole horizontal thrust of cross arch pressing against it.

# PLATE XXII MASONRY GIRDER BRIDGE tig 1 Klemetion. Section on èca II PLAN ε Fug 111 Section on LD









L = length W acts upon,
D = width of each main sich

not break

Then, if the inner half area of the key-stone of the man arch can stand half the horizontal thrust + T without crushing, and the outer half can stand half horizontal thrust - T without being torn asunder, the arch will

Supposing the main arches to be 11 feet wide each, the cross arch will be 10½ feet span Applying the figures for such an arch to the above formula—

$$T = \frac{(9280 \times 62) \times 62}{8 \times 11} = 143,299 \text{ fbs}$$

Hence the compression on the inner half of the main sich will be

 $\frac{148299 + \frac{1}{3} \text{ (horizontal thrust of main arch)}}{\frac{1}{3} \text{ (sectional area of key-stone in square inch)}} = 182 \text{ lbs per square inch)}$ 

On the outer side, T being tension, the strain of complession will be

$$\frac{285862 - 143209}{66 \times 31.5} = 44 \text{ lbs per square meh}$$
11 feet width of main arch will be amply strong

Investigation No 1 (b) -If the such should give way by breaking in the

centre, it will revolve about the outer edge of its abutunents CD (Fig 1.)

Let H = the horizontal thrust of main sich.

 $\hbar=$  sum of horizontal thrust of cross arch acting on the main arch, then  $\frac{\hbar}{2}=$  this thrust applied at the centre,

of which  $\frac{h}{4}$  is supported by each abutment.

L = span of main arch in feet

W = width of main arch in feet

1000 W = cohesion of mortar joints (in fls) to resust tearing asunder. This acts with a loverage \(\frac{W}{2}\) at the abutments, and \(\frac{W}{4}\) at the crown (as half of this force at the crown acts on both ades).

Then taking moments about C or D,

$$1000 \frac{W^2}{2} + 1000 \frac{W^3}{4} + \frac{HW}{2} = \frac{\hbar}{4} \cdot \frac{L}{2}$$

$$W = 99 \text{ feet.}$$

But the width of main arch is 11 feet

Investigation of No. 2 .- Taking 4000 lbs. per square foot as the

strength of good mortar to resist detausion, and the horizontal thrust of cross arch = 3280 lbs per foot run,—

Then  $\frac{3280}{4000} = 0.8$  feet, so that the backing will not be forced off the extrados



Investigation of No 3—
The weight of the area enclosed within the rectangle
ABOD (Fig 2) may be taken
as the abutinents to the cross
arch, when AE, FB = half
width of each pier = 3½
feet

Then the weight of this area (taking a cubic foot of

masonry to weigh 100 Ls) will be (ABCD — EHMKF)  $\times$  W  $\times$  100 + (moving load and parapet)\* + (the roadway) = 57962  $\times$  W.

The horizontal thrust of the cross aiches acting with a leverage of 21 19 feet =  $3280_1^4 \times 62 \times 21$  19, and half the weight of the cross aiches (with 100 Bs per superficial foot of moving load) resting on the main arches =  $1894 \times 62 = 117,428$  Hz

Then taking moments about the outer edge of the bottom of piers, and letting W stand for the required width of main arches, and 1000 W for the cohesion of the mortal joints (as before)

$$57962 \times \frac{W^3}{2} + 500 \text{ W}^3 \times \frac{7}{62} + 117428 \times \text{ W}$$
  
= 4809869

W = 10 d3 feet = 1equisite width of main arches Hence 11 feet will be amply wide

This width of main aiches does not increase proportionally with the span of the closs arch. Thus with a closs sich 12½ feet span, W equals 11.05 feet, and with the closs arch 14½ feet span, W equals 11.63 feet, so that the saving of masoniy would be much greater as the width of the roadway increased

The above dimensions having been proved sufficiently strong (viz , 11

The moving load has been taken everywhere at 100 fis. per superficial feet.

feet width of main aiches, and 10 \( \frac{1}{2} \) feet span of cross aich) the remaining parts of the construction are as follows ---

Construction of Spanial its—The backing of the main such will consist of two walls built flush with its faces—the outer (or red face wall to bridge) will be 1½ feet fluck, and the thickness of the inner (or abutement wall to cross such) will be regulated by the height between the extrades of mun arch and spininging of cross such. The space between the height with well namued cutth, graved, or other heavy maternal. The thirst of the cross suches is also lessened by ties-rods, which are calculated to austain haft the horizontal thrust.



To find the thickness of abutment wall to cross arches between E,L

The greatest height of wall is HP = 7 tect, and greatest loverage of cross arch is HE = 45 feet. Let B = the recuired thickness.

Then 7 
$$\times\,\frac{B^2}{2}\,+\,$$
 500 B² + 1894  $\times$  B  $\rightleftharpoons$  3280  $\times\,4\,5$ 

As the leverage HE is continually decreasing, and tie-rods are added, 3 feet may be taken as the thickness of this wall between E.L.

B = 32 feet

Again, to find the thickness of wall between L,N, where LT=2 feet, in the same way B=1.86 feet

. thickness of wall between L.Z = 2 feet

At the point N the springing point (D) of closs arch will be 4 inches below the extrados of the main such (i e, NZ = 4 inches)

... from N to S (141 feet) 11 feet will be amply wide for this inner wall (made thicker, if necessary, at N and thinner at S)

Calculation for Tie-rods—The safe working tension usually allowed on wrought-inon is 5 tons (11,200 lbs) on the square inch. The total horizontal thrust of cross arches = 3280 × 62 = 203,391 lbs. The bars are recurred to bear half this thrust. Lot there be eight bars

Then

 $\frac{203391}{2 \times 8 \times 11200} = 1.134$  square inches = sectional area of each bar

Hence eight bars, 1½ inches diameter (area = 1 227 inches) will be strong enough. These will be placed, one through the centre of main arch, and the rest about 7½ feet apart, the three centre bars passing through the main arches, and the others connecting the cross abutments

Horizontal Thrust of Mun Arches — Total area of HNRKM (Fig. 2)  $= 24.89 \times 55 - 997.04 = 844.41$ 

.. Total weight borne by each abutment, including 100 fbs per superficial foot, for morning load, =  $\frac{(54444+5509)\times11+1894\times55}{2}$  = 271,760 fbs , and 271760 × cot 30° = 470,703 fbs = horizontal thrust Width of abutment = 11 feet = W

Height of abutment = 19 feet (1 e , 2 29 feet above H , Fig 3 ) = H Let B = required breadth of abutment

Then

$$\frac{100 \text{ H W B}^3}{2} + 500 \text{ W B}^2 + 271760.B$$
  
= 470708 × 13 14 B = 12 94 feet

so that 13 feet broad with two buttlesses 6 feet long and 3\frac{1}{2} feet wide, with both abuttments and buttlesses out away in steps for 4 feet, will be sufficiently strong (See Plate XXII.)

The arches between the main abutanents, and resting on them, with the walls, &c., which they support (Plate XXII., Fig. III.) will also add to the stability of the abutanents

A revetment wall between the abutments, 28 feet high, to resist the pressure of the earth, would require to be 18 broad at the base, and 8 or 9 feet at the top This would be an enonmous waste of masoury, so I propose to throw an arch across, half way up between the abutments, and let





the eath he on and under it at its natural slope (as in vaniled revertments in fortifications. Plate XXII Fig. III). A nevertment wall (resting on an arch between the abuttments) to be built to a little above water level and made strong enough to resist the pressure of the water, also a thin revertment wall resting on the inner end of the upper arch, which, having earth on both sides of it, would be subject to hitle on no pressure, but would prevent the readway failing in at its junction with the cross readway arch

Thickness of Revetment Wall —Supposing 10 feet of water flowing under the bridge, the revetment wall 13 14 feet high, and B = the required breadth —Then

$$10 \times 62.5 \times 5 = 13.14 \times \frac{B^2}{9} \times 100$$
 ... B = 2.14

.. 3 feet at base and 2 feet at the top will be strong enough, especially as it has a good deal of lateral support as well

"Desires, No 2—18 mehes thick at the crown and 27 inches at the haunches, may be rather too strong for an arch of only 10½ feet span. By making the cross arch 12 inches thick at the crown, and 18 inches at the springing, the dimensions of the main arch is slightly reduced. Thus—

Width of main arches 10 5 feet,

Weight of half cross such with moving load = 1709 hs per foot run , horizontal thrust of ditto = 2960 hs per foot run

Width of Main Arch — Working out the thiust of cross arches (as in page 4, except the average of cross arch = 2184 instead of 2119) the width of each main arch = 974 feet

Total area of HNRKM (Fig 2) =  $24.71 \times 55 - 997.04 = 362.01$ 

. Total weight borne by each abutment, including 100 fbs. per superficial foot for the moving load =  $\frac{(89201 + 5500) \times 10.5 + 1708 \times 55}{2}$  = 265.928 fbs

Horizontal Thrust of Main Arches —And horizontal thrust = 265928  $\times$  cot 30° = 460601 lbs

Width of abutment 
$$= 105$$
 feet  $= W$   
Height of abutment  $= 19$   $_n = H$ 

VOL. III.

Let B = the required breadth of abutment  $\frac{100 \text{ H W B}^2}{2} + 500 \text{ B}^2 + 25008 \text{ W} - 400001 \times 1311$ 

Tie-rods — With the exception of the change in dimensions being even, the construction is the same as in Design, No. 1

There are to be eight rods, as in No 1, the dimensions of each .od will

be 
$$\frac{2960 \times 62}{2 \times 8 \times 11200} = 1024$$
 square inches

: diameter of each tension rod = 11 mch (area = 1 23 square inches)

DESIGN, No 3 -Plate XXIII Is to have three main arches and two

Suppose each outer main arch  $7\frac{1}{2}$  feet wide, and centre main arch 7 feet wide

Then each cross such will be 51 fect span, the thickness at crown, 12 inches, at springing 16 inches

Weight of half cross such with moving load = 759 lbs per foot run Horizontal thrust of ditto = 1314 lbs per foot run

Width of Outer Man Arches — Then working out the thrust of cross arches (as in page 154), but taking 2184 feet as the leverage of the cross arches instead of 2119 feet, the width of each outer man arch will be 726 feet.

Horizontal Thrust of Outer Main Arches -- Total area of HNRKM (Fig. 2) = 23 87 × 55 - 997 04 = 315 81

.. total weight boine by each outer abutment, including moving load =  $\frac{(31581 + 5500) ? 6 + 767 \times 55}{2}$  = 159,926 fbs, and 159,926 × cot 80° =

276,999 ths = houzontal thrust

Honce the prosure wer square meh on the key stone for the # 3 feet a cold be about 167 he

Supposing the whole weight of the coses auch to be beene by only the first 5 feet of each mean arch, then the hericontal shust of the main auches in these 3 feet will be (\$9931-1-299) 8-1-199 X to X cot 30°\_ 1-29-74e Re





Let B = required breadth of main side abutment

Then 
$$\frac{100 \text{ HW B}^2}{2}$$
 + 500 W B<sup>2</sup> + 159926 W = 276999 × 1814

Whence B = 12 37 feet

Agam, half the weight of main centre aich =

$$\frac{\sqrt{31581} + 5500}{2} \times \frac{7 + 757 \times 57 \times 2}{2} = 171,528$$
 ibs , and 171528 x cot 30 = 297,095 lbs = horizontal thrust

Then 
$$\frac{100 \times II \times WB^2}{2}$$
 + 500 WB<sup>2</sup> + 171528,W  
= 297095 × 13 14

Whence B - 12.9 feet

Therefore 18 feet may be taken as the breadth of the three shutments with two counterforts to each 6 feet long, those to the sade abstuments being 2 feet think, and to the centic 3 feet-think, each. The back arranged in steps (as in Plate XXIII, Fig. I). The remaining details as laid down in Design, No. 1, or as shown in the sections, Plate XXIII.

Crushing Weight on Key-stone—Crushing weight per square inch on key-stone of main centre arch = horizontal thirst 112 28 fbs. per

square meh

There are to be eight the rods to bear half the horizontal
thrust of main arches

- ••  $\frac{131163 \times 62}{2 \times 9 \times 11200} = 0.4549$  square inches = sectional area of each bar
- .. druncter of each tension rod = # mch (sies = 0 6 square inch)

Abutment Walls to Cross Arches — The abutment walls to the cross arches will be of same thickness as in Design, No 1

Desuiv, No 1 Plate XXIV—Is the same in construction as No 1, except that the whole thrust of the cross arch is beine by the the rods, the main arch only being made strong enough not to twist or cross. The whole thrust of the cross arch being boine by the he rods, there will be no use in investigating whether the main arches would break in the centre as there is no outward thrust on them

Suppose the main arches 7 feet wide

Then span of cross such  $= 18\frac{1}{2}$  feet, thickness at crown, 18 inches, at hamches, 27 inches, rise of cross arch = 2.03 feet

CF (Fig 3) = 2 03 feet

Weight of half cross such with moving load, &c , 4326 lbs per foot run Horizontal thrust of ditto = 7493 lbs per foot run

Tie-1ods — Total horizontal thiust of cross such in 62 feet, divided amongst thirteen tie-1ods, gives a sectional sies of

 $\frac{7493 \times 62}{13 \times 11200} = 819$  square inches to each rod

Diameter of each rod = 2 inches (area = 3 14 square inches)

Expansion of ties —The expansion of wrought-non between 30° and 212° is 0012 of its length

.. The greatest expansion that could take place between those extames of temperature would be 0012 × 33 5 = 039 feet = 0 468 inches. But as the greatest extreme (supposing the lies to have been originally put up at a mean temperature) will inverse exceed 50°, the expansion or contraction of the bars will be unappreciable.

Honzontal Thrust — Total area of HNRKM (Fig. 2)  $\equiv$  25 67  $\times$  55 — 997 04  $\equiv$  414 81 square feet

.. total weight of each abutment and moving load =

 $\frac{(41481 + 5500)}{9}$  7 + 4826 × 55 = 283,398 tbs

and 283398  $\times$  cot 30° = 490860 lbs = horizontal thrust

Width of abutment = 7 feet = W

Height of abutment = 19 ,, = H

B = required breadth

Then  $\frac{100 \text{ H W B}^2}{2}$  + 500 W B' + 283398 × W = 490860 × 18 14

Whence B = 14.86 feet

Therefore 15 feet will be the breadth of the abutments (arranged m steps at the back, as in Plate XXIV) with two counterforts to each abutment, 6 feet long and 2½ feet wide

Crushing Weight at Key-stone —The crushing weight at key-stone of main arch =  $\frac{\text{Hoizontal lâruss}}{\text{Soctional area in mohes}} = 184 \text{ fbs. per square inch}$ 

The crushing weight of brick-work is 1,500 fbs per square mch

Calculations for the dimensions of an ordinary budge of the same span, &c. Plate XXV.

### MASONRY GIRDER BRIDGE. I211 Elevation F-1.-5 Fig T PLAN 2 °s/ 211 Section 07 12 Scale, = = 100 feel



Total area of HNRKM (Fig. 2) =  $28.64 \times 55 - 997.04 = 303.16$ Total weight per foot borne by each abutment with moving load = 30316 + 5500 = 17,908 hs

and 17,908 
$$\times$$
 cot 30° = 31018 fbs = bonzontal thust Height of abitment = 19 leet = H B = required breadth Then  $\frac{118^3}{2} + 500 \text{ B}^3 + 17908 \times \text{B} = 31018 \times 13 14$ 

Let the abutments be 9 feet broad with four counterforts 7 feet long, the two inner ones 4 feet wide and two outer 5 feet wide, and reduced at the back as shown in Plate XXV, Fig. III

The face walls to be  $1\frac{1}{3}$  feet thick, and the remaining dimensions as shown in Plate XXV.

REMARKS —In a small bridge of three bays, there as a saving of from 7 to 10 per cent, but in a large bridge sequing (asy) 1,925 feet water way, or thirty-five such bays, and having five abutment piess, the comparative cost of a bridge of ordinary construction, and of the four Designs given, would be as follows —

|         |      |     |       |    |    | TOTAL<br>BIU | COST | OF  | Pen de | NTAGE |
|---------|------|-----|-------|----|----|--------------|------|-----|--------|-------|
|         |      |     |       |    |    | Rb           | Δ    | P   | Gain   | Loss  |
| Budge o | £ co | mpa | 180n, |    |    | 1,99,255     | 18   | 8   |        |       |
| Design, | No   | 1,  |       | ** |    | 1,80,090     | 4    | 9   | 9 62   |       |
| >>      | 33   | 2,  |       |    |    | 1,74,828     | 14   | 9   | 12 51  |       |
| 19      | 39   | 8,  |       |    |    | 1,79,170     | 13   | - 6 | 10 08  |       |
| 33      | n    | 4,  | **    |    | ** | 1,79,184     | 12   | . 9 | 10 07  |       |

But in such a bridge the curtain walls would be of a more expensive construction, which would decrease the percentage. The foundations, on the other hand, being also more expensive, would raise the percentage, so that a saving of 10 per cent, may be taken as a fair average. The above figures show that, cateris parishus, a long bridge gives a guester percentage of saving than a short one, and in page 151, it has been shown that the wider the bridge, the cheaper (proportionally) such a constitution would be The Hevagonal Syrian Titles (the constitution of which, by Col Fits, was published in Vol I of the Professional Papers on Indian Degeneering) would make a capital instead for the cores achies. In England small arches, up to 25 feet span have been constructed of a single ring 6 inches thick of corregated clay pages, and found to stand the passage of heavily laden waggons without being in the least impact

For second class bridges, I propose building two main actives (as in Design, No. 4) with the inner face walls (called in previous Designs, abutment walls to cross actly made thick enough to stud the pressure of the backing, and built to a level with the top of the cross of the main aches. On these walls will rest wooden beams bridging over the interesting space, and on these beams will be lad the loadway, as in ordinary non or timber bridges. The width of the main aches will depend on the span. Such a rondway between the main aches would add so little to then weight (and consequently thrustly that the abutments would be comparatively small. The saving in the cost of such a construction would be much greater than in the above Designs, and the bridge can be made as permanent as a required.

The advantages in the Designs given are-

- There is a large saving in expense,
- 2 Should workman be scarce and the stream to be bridged subject to freshets likely to carry away the centerings and destroy the unfinished superstructure, only one mean tack for less than one-third of an ordinary bridge) need be built at a time, when the damage done would be considerably less, and might often be avoided altogether.
- 3 The amount of material to be collected and the number of laborers would be greatly reduced The non work being of the simplest description can be done by ordinary native blacksmiths
- 4 In deep well foundations the percentage of saving would be enormously increased

FDMB

NOTE BY EDITOR

I doubt whether in ordinary cases, the 10 per cent, saved would not be

# TABULAR STATEMENT SHOWING THE RELATIVE COST OF THE DIPPERRYT CONSTRUCTIONS.

## Cubic contents, and cost of one Alente

|       |                            |                         |      | )                                                              | care comment, and cost of one Abutment | and cost of one | Abutment    |             |                                                               |            |
|-------|----------------------------|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|       | For                        | Foundations             | Ι    |                                                                | Sup                                    | Superstructure  |             | ľ           |                                                               |            |
|       | Masonry                    | Percentago              | page | Masonry                                                        | Cross arch                             | Iron bars.      | Total Po    | Personnan   |                                                               | Total coet |
| 1     | - 0 to 1 ac                | A. P. Gam               | Loss | 0 th 2 4. P Gan Lor 0 th 2. A. P O th R A. P In 3. A P R 1. C. | O ff B A.P                             | lba. B. A. P    |             |             | REMANKS                                                       | ment       |
| R     | Cross arch,                | Cross arch, 854 222 0 6 | 0    | =                                                              |                                        |                 |             | 1           |                                                               | B.         |
| No 4, | Main arch, 8,695 1,182 6 6 | 8,695, 1,182            | - 9  |                                                                |                                        |                 |             |             |                                                               |            |
| R     | Cross arch, 2,746 617 6 9  | 2,346 647               | 6    | 1,5691.                                                        |                                        | 9001            | y<br>3<br>3 | <br>5<br>11 | 5 000 570 Thr. 1 Tale, 5 71 to 525 00 9 00 9 00 671 9 00 00 1 | 25.00      |

|   |                                                             | t I to un Leas  |   |                                 |                  | _                |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|
|   | Luci                                                        | 5               |   |                                 | 7 83             | 9-03             |
|   | y 5                                                         | 1=              | ũ | ټ                               | 0                | 6                |
|   | 12.4                                                        | 1               | L | 2                               | 7                | -                |
|   | Fritz, of Learning Learnings, Hosenny,                      | t I Gun Fow B.  |   | 19,562 12 6                     | 18,409 1 0 7 82  | 17.892 0 9 9-03  |
|   | tris.                                                       | I Ore           | ľ |                                 | -                |                  |
|   | Pencil                                                      | G III           |   |                                 | 7.94             | 11.50            |
|   | 14.                                                         | -               |   | 9                               | 9                | =                |
|   | 17.5                                                        | -               | Ļ | 20                              | 1,               | 9                |
|   | stude tof-uper<br>dructure (with Percuting<br>out thousand) | ×               |   | 11,549 10 6                     | 12,472 7 6 7 94  | 19 018 9 11 50   |
|   | centage                                                     | Loca            | Ī |                                 |                  |                  |
|   | Sec.                                                        | R A P Gam Lova. |   |                                 | 2,615 9, 6 12 60 | 9,552 14 6 14 71 |
| ı | 90 40                                                       | Å               | - | 0                               | 9                | 9                |
| ı | COF                                                         | 4               | - | 64                              | 20               | 2 14             |
| 1 | Total cost of<br>fundations                                 | н               |   | 3,99                            | 2,611            | 9,53             |
|   |                                                             |                 |   | Bridge of comparison, 2,992 2 0 | Design, No 1,    | No 2             |

Comparative Total Cost of a Budge of thro, Bay-

ontents Flooring of one Bay

Manoney 20 f comparison, No 1. No 8. No 4,

4.428 1.107 0 0 4,428 1,107 0 0 4,428 1,107 0 0 6,428 1,107 0 0 4,428 1,107 0 0

|               | see markey    |             |                 |                  |                  |
|---------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| - Personal a  | t I trum Lead |             | 7.82            | 9-93             | 7 67             |
| thorne        | z             | 19,562 12 6 | 18,409 1 0 7 82 | 17,892 n 9       | 18,339 1, 9 7 67 |
|               | t I Gun I ow  | _           | 7.94            | 11 50            | 9 62)            |
| out flooring) | 1 1 1         | 11,549 10 6 | 12,472 7 6 7 94 | 12,018 2 3 11 50 | 12,246 12 3 962  |
| 1             | ğ             |             |                 |                  |                  |

| . 25 per 100 cubic fee<br>19 , " " | 4 per 1000 cubic fe. |
|------------------------------------|----------------------|
| Rs<br>Rs                           | Rs                   |

Brick-on-edge flooring, Plain masonry, Kunkur metalling, Earthwork

Rs 32 per 100 cubic feet
Rs 27 " "
Rs 26 " "
Rs 12 per maund "

Heavy arch masoury, including centerings,
Light arch masoury do, up to 18§ span,
Ditto, up to 16§ ,,
Iron bars, including nuts and workmanship,

2,771 5 61

No 3,

No 4,

.



counterbalanced by the more complicated construction proposed. But the fourth advantage claimed, where expensive foundations are employed, appears deserving of much consideration. Supposing, for example, in a railway bridge with 100 feet spans, that the masoniv piers supported on deep well foundations were so far modified, that the centre portion of the pier, instead of being continuous, were replaced by an non-guider carried on the two end portions This cross grider would carry the two inner longitudinal guiders (or two muer rails, in the case of a double line), the two outer guiders being carried on the masonry ends of the piers. Such a guder would have a length (or bearing) of (say) 16 feet, a depth of 18 inches, and would have to carry a distributed load of 100 tons, for which a section of 30 square niches for either flange would be amply strong, while the cost of this short grider would be very much less than the pertion of the masonly piet which it replaced, and the extra wells required for its foundation. This of course has nothing to do with the above calculations so far as arches are employed, and is simply another form of open piers, as when hollow cast-iron tubes are used, for instance But it might be employed where non cylinders or screw piles could not be procured. while the non guders, if not procurable, might be replaced by timber

### No CVII

### ROADS IN ASSAM

(2nd Abticle)

Report on the Road from Gowhatty to the Sylhet River, by Major D.
Briggs, Superintendent of Worls in Assam — [See Map, at p. 50].

Tax country lying between Gowhatty and the main axis of the Cossyah Hills, of which Shillong is the enowing height, was only known to Europeans along the Nunklow hill-path, and this was held in so bad tepute from its unheightness, that those who ventured the journey along it did so as fast as the means at their command permitted, and considered themselves fortunate if they escaped the malarious fever which, undoubtedly, pervaded it at almost all seasons of the year. This route was which guadaptable to a line of road with gradents not exceeding 1 foot in 25

Another route to the eastward was known to a few Officers, and was recommended in 1862 for adoption as the future hill road between Gowhatiy and Shillong But I found it generally so deeply smbedded in swamps and low bottoms that for this and other reasons given in my letter of the 20th November, 1862, I stongly declared against its adoption

It seemed to me that as both of these nontes were meta-socked by streams fowing in opposite disceloses from a lange of hills lying between them, and that as this lange abutted on the plann close to Gowhatty, I should in all probability find that a line of road might be taken close to its waterande, which would ensure a higher and healthner route, the absence of all large rivers, and probably afford a natural inclined plane aloping upwards to the great elevated plateau of the Cossyah Hills. It will be seen that in these qualities my summess were found to be generally correct.



Although I have spoken of a range of halls lying between the two routes, it must not be supposed that this is a peculiar feature in the aspect of the country. So fan from it, the whole of the space between the Cossynth Hills, properly so called, and the Valley of Lower Assam, is crowded with a mass of rounded hills apparently detached, but in reality (following the almost invariable law of physical geography) joined by low and narrow passes. The tops of these hills vary from 1,600 to 3,500 feet above the scale real, and their connecting links or passes, which become obligatory points to a road taken in the direction of the axis of any one of them, vary from 1,800 to 3,000 feet, the height increasing as the axis nears the mass of monthage from which it has been thrown of

The appearance of these hills when viewed from the superior range of the Cosyahan is the a timulatious but inchoices see, no wave range above one normal level, but no potton absolutely smooth Where the general elevation is below 2,000 feet, the hills are covered with dense bamiboo and tall grass jungle The sell, jamoon, gournes, and seem a net he common forest these. Above that elevation bamboo generally cosses, and, except in the bottoms, the grass is of moderate beight, and a pine very similar to the Scotch fit becomes the ordinary forest tree. Above 3,000 feet oak becomes common. I am inclined to associate the fevre level with that of the pine.

These hills, with an exceptional wall of clifts, or grante crags exposed by the action of water at their base, are well covered with soil, generally of a 1ch red quality of that kind favorable, I believe, to the growth of Tea This depth of soil presents to the Engineer tower natural obstacles than are generally met with in the construction of hill roads. It is also of a nature which promises to preserve its form when the section of a 10ad 24 feet wide is cut from the hill side.

Throughout this undulating mass of hills there are but for willages. Erve and are miles may be passed without the travellet seeing one, yet at almost every mile there are vestiges of former habitations, desetted, it is said, in consequence of the ranges of wild elephants. The crops of hill mee, pulse, and cotton, which are here and there met with, are all fine in quality, and the specimens of the latter were the heavisst boils I have seen in Bengal. Unlike the distinctiveness of race and language which characterise the peoples of the mountains shutting out the Valley of Assarting through the population of these lower hills is of a mixture of tribes

The Ganow, Meeku, Cachanee, and Cossyah are found here all hung togethes, and although not so powerfully made as the time Cossyah, yet the mixed axes is a fine one and marvellously emperion to the lavy and effeminate people of Assam. They are quiet, good-natured, frond of home, and far more temperate than the mahutants of the higher hulls. They are great woodsmen, using the dhow with admirable facility, but are destitute of the means of waging war against the wild animals from which they suffer. As a rink, tept have norther gams no bows, and the art of snaing or trapping, so well understood by neighboring tribes, is to them almost unknown. This is the more convois, that they are great aimners of fiesh, and are quite without prejudice as to the kind, quality, or condition. A moisel of an elephant found dead on their hulls, or a succeilent puppy bought at the Bougallee Ands, are equally prized delices.

Haring dwelt somewhat at length on the description of the country between Gowhatty and the Cosyah Inils Proper, because it is a region hithesto unknown to Europeaus, I will not give a separated description of the well known ground of the Cossyah range, but merely notice such parts as affect the line of road, when describing its course with reference to map and section

Attached a a section of the critic line of read from the Beilmanpootes at Gowhatty to the Scormals at Sylhet. The legibits were taken by Amough Barometer compared with the standard in the Surveyor-Gemenal's Office in Calcutta, and the distances, parify by actual measurement, and parify computation of the length of base, corresponding to the observed difference of height proceeding at a known gradient. In many places the jungle was so dense that the line could not have been measured without a clearing being first effected, and that would have delayed me fat longer than my other duties could peimit. A map on a scale of 1 unches to tes mile showing this line of load and all new loads being constructed or surveyed within the citel, is now under preparation and will be forwarded when leady. In the meanwhile the Cossyah and Jyntesh Hill map will serve the numbers of this Renot.

After passing through six and a half miles of the Assan Plains to the south of Gowhatty the line ascends 950 feet, at a gradient of 1 foot in 25 for four and a half miles, with a level break of half a mile. The line then descends 250 feet to the Gorbungsh Valley, which has between the last high Station and the Kukia Seel Pass. This descent is easily effected at

a gradient of 1 foot m 40 Bat when the ultimate point to be reached was still upwards, this descent rs, of course, contrary to the true principles on which hill tools should be laid out, as the Engineer his no right to impose on the tarveller the double ascent of so many hundred feet. The choice Lay between wilming for six miles up and down a latest railety, or introducing the ever gradient of 1 in 40 for a mile and a half down and a mile and a half up to the Enkira Seel Pass, and the latter course was preferred For the same reason the ihonormal descents at the 22nd mile, the 86th mile, and the 47th mile, became necessary to around an increase of distance of some embling miles.

After a short descent of 1 m 33 from the Kühan Seel Pass the line proceeds at a very eavy quashout through long fixt alleys to the Commandate of the Commandate of Assam, and here it is that the soil is of so excellent a quality for the growth of tea. The line cusess several small stansing, tributiness of the Comman, which is crossed at a spot easily indiged, where it critical vices in the over a ledge of tocks, and thus set has been selected for the first In-yec tron Bung-low. The valley is well stocked with magnificent soil trees, and being at a general elevation of more than a thousand feet, is always companity to

Between the Oomin and the Anateinsh streams, a rise of 150 foot at 1 foot in 33, and a corresponding descent is necessary to cross a small intervening range on which cotton and hill nice are cultivated. The Amtenah will require a bridge of 70 feet span, the largest on the whole line of road until the Sythet Plan is reached.

From the Amtenals the line recovers the watershed by ascending for three nulles, it a graduat \$61\$ in 33, to the obligatory Pass above Pumlar village. It presses through nich red soil covered with fosest presenting no difficulties. Here it meets the head of a long flat valley which extends down to the old Nunklow road near Nowgong, and which some mentry years ago was covered with cultivation. The amnoyance the villagers met with from wild elephants caused its abandonment, but now, in consequence of the large cleanings the road will require, its re-cultivation is confidently looked for. Crossing the head of this valley to a senies of obligatory points on the watershed line, it passes along them at easy gradients and level spaces until it strikes the Combor livet near its source close to the village of Pallini. Here, at 2,200 feet above the see lovel, the first

pines are met with, and from this the natural growth changes from dense bamboo jungle and loffy grass to companiately low grass, vand an entitle absence of bamboo and other juntate characteristic of the Assam jungles. Two miles beyond Palhai, et an elevation of 2,500 feet, we are building the second Inspection Bungalow from Gowhatty, and I believer the vill prove generally healthy and above the hint of the fever stratum

Having reached 3,000 feet we uo obbged to descend at 1 foot in 60 and 1 m 100 to the next obligatory point on the watershed, (elevation 2,772 feet) from which we run up easily to the crossing of the Putran stream, the eastern tributary of the great Borpance river which flows under Nunklow It will require a bridge of 65 feet. The descent is through beautiful glades, bounded by grassy knolls, on which magnificent red barked pine trees cluster in groups, more pleasing to the eye than art could ever have devised. If this mass of swelling uplands proves as healthy as the appearance of the few inhabitaties promises, and as my native preddections in favor of the healthful atmosphere of the pine suggests, sucheiv wide field in the waste garden of Assam has ready to topay the industry of the English settler.

The ascent from the Putran stream to the first terrace of the Cossyah Hills Proper, forms the longest incline on the road, at a gradient nearly approaching 4 feet in 100, which Government was pleased to fix at my suggestion as the maximum. The incline values from 1 in 33 to 1 in 25 and is twelve miles in length. To have eased the gradient would have added to the length of the road, which I thought objectionable. These twelve miles he through a magnificent forest of pines, many of which attain great size Although there are some stiff rocky banks to be cut into for the full section of the road, yet, except at one spot, there is no continuous line of cliffs The exception is where the line cuts a wall of granite about 200 feet in length, at 40 feet from its top. In two places narrow spuis will, be cut down 30 feet, and at the top of the pass there will be 20 feet taken off its height. Here, at an elevation of 5,222 feet, the third Inspection Bungalow will be built. The two already adverted to are being built in the ordinary Assam style of thatched roof on posts, with bamboo mat walls and flooring, costing about Rs 250 each, but such will not do at this elevation Good rubble stone walls, chimmes, and planked flooring are required, and it is hoped that Government will sanction Rs 1,500 for each Bungalow in the Cossyah Hills, as it is

napossable for the Road Officers to live in tents during the greater part of the year without lossing their health, and, as a matter of mere economy, it is cheaper to provide weather-light accommodation than to have them frequently minited to duty through sickness

After reaching the top of the Pass, which I will call that of Nongrinchita, (for the village of that name is within  $2\frac{1}{2}$  miles,) we enter upon a country of long flat valleys and bare udges, gum and stenie in appearance during winter, from the almost total absence of trees, but during spring and summer spread with a right intel carpet of wild flowers and berries. Where, too, the soil is best, hundreds of acces of potatoes show its rehness by their luxurant growth, and prove the titness of the climate for European cope. The cattle also, by their size and sleekness, evince the nutritious property of the natural grasses, and suggest speculation as to the weight and quality of the beef they might produce if stall-fed in winter with the timing, which the potato lead would undoubtedly supply, which the potato lead would undoubtedly supply.

The flat valley country extends, with only one interruption, for ten miles in the direction of the lime of local, and vadane out to great benedith in the neighbourhood of the village of Marpana, statching up on the broad flank of Dinghai, which rolls up its measure out-line in the eastern horizon to a height only 370 feet less than Shilling. The one interruption allied do is the second tennos of the Cossyah upper plateau, the use from 5,200 feet to 5,600 feet. Except in temperature there is no difference between the two, therefore I have described them as one. This rise is arranged at a gradient of 1 foot in 27 along the face of a hill presenting no special difficulties.

Under the village of Majana, the load shocts though a chasm formed by the river of that name, and this will constitute one of the most picturesque paits of the line. The lives leader from one flat valley to the next, through a narrow opening between two ranges of cliffs, so narrow that it is not seen until the gorge is entered. From the cliff on the left bank the load will be cut, crossing the river where it turns sharply to the east by a bridge of about 50 feet span. It then gently descends at 1 foots in 85 to a highly cultivated valley, which it first touches, and then ships over a low pass into another fine valley leading to the Kuksee Nullah.

The Kuksee, lovely as a Devon brook in its clear deep pools and spaikling runs, its mossy banks glowing with wild flowers and the bright strawbery, with here and there a rugged rock to force its calmer beauties into stonger contrast, bounds the last of the open valleys north of the "Walning Waters," the rock-hound and tentible Ounceain. Through oak copes, brich, and shodolentron, the road gradually ascends to a pass 200 feet above the Kaksee, from which pass it winds down to the Oonecain, crossing the river just befor it is thrown into an above more than 1,000 feet in depth. In the ascent, a charm of 60 feet has to be budged, and in the descent about one quarter of a mile of very compute which has to be cut through, otherwise no extraordinanty difficulties occur.

From the Oomeean, the line ascends at first at a gradient of 1 foot in 30 along the very promptions hill-wide which alopse down to the river. Hase the excavations will be heavy for about one mile, but the rock is not compact, and will offer no great impediment to the work-people. Near the village of Manbessoo the line poins the present road from Mollong to Shillong, about time miles distant from the western boundary of the station. At this point, after crossing a tributary of the Connecan, a feitle valley is followed up to the west flauk of the Shillong mountam, the gradient being 1 in 55 and the distance from miles.

Having described the line as far as Shillong, I will state what work has already been done between it and Gowhatty, the cost, and our immediate requirements, but in doing so here, I beg to be understood as not in any way deptending the project for the extension of the line of road to the Sylhet Plan Without this extension the project would be but a half measure, and its great political and social advantages would remain underveloped Besides, I state the opinion of the Civil Authorities when I say, that without a cart road to Sylhet it will be impossible to keep Shillong supplied with ordinary provisions

As I write, it is just a year smoo I commenced exploring the country to the south of Govhatty, and we now have the road (with the exception of a break of about ten mules) open for pomes on laden mules. Those ten mules will, I expect, be completed by the time the Report is in the hands of the Licuttenant-Governor. There are naive places where little could be done without blasting, and although long sance applied for, neither tools nor powder have been sent from Galcutta.

We have suffered from the want of Officers and subordurates generally, while the want of labor has, of course, been a great source of trouble and

mixety. It is not solely the issuit of a paneity of milabitants in the country, a good deal is due to the wint of Assistants and fit subordunates, because had they been available, work could have been commenced at many different places, drawing labor from the neighbourhood which could not be induced to move to more distant; units of the line.

The entire outlay up to the present date has been Rs. 14,655, and upunds of seventy miles are open to a minimum of 5 feet in width. This sam includes all expenses in surveying and laying out the first trial lines, in casefully surveying for E-timates thirty miles of mushed bridle load, in a mile and a half of very heavy entithwork in the Gos-hatty Plain, where the road preses through inmundated ground, in building temporary timber and bamboo birdges over every steam, in cleaning jungle for 50 feet on each side of road for twelty-free miles, in building on Inspection Bungalow and commencing another, in building numerous sheds for tools and butting cooless, and in carrying out provisions for them, and e-tablishments generally.

Upon the whole road the average cost has been close upon Rs 200 per mile, which includes balances in hands of disbursers and contractors

Considerable interruption to progress has been occasioned by the necessity of sending out from Gowhatty all requisite stores, provisions, and tools, carrings for such thaws a number of laborets from road work, and disgusts many more who object to be made porters of I am now in treaty for the purchase of some mules, which will, I trust, be a source of relief to all parties

We are establishing shops for grain near all the Inspection Bungalows, so that, I trust; ere long the road may be travelled without inconvenience or hardship

I will now describe the lino I have selected for the descent from Shillong to the Sylhet Plain, which, for teasons stated, differs somewhat from the line I examined in 1862. The highest point teached by the road at Shillong is by ancroad 6,088 feet above sea level. The Sylhet Plain is by the same instrument 52 feet. The base required for such descent at a continued gradient of 5 feet in 100 is thirty-six miles nossly. The intervening valley of the Bogopanes and the necessity of keeping as non as possible to the watershed line, to avoid a mass of difficulties which the well-known precupitous walls innig the southern face of the Cossyah range

presents, obliged me to merease this base to http-duces tuiles. But this is no diawback to the excellence of the line, because an unbroken ascent of 3 feet m a 100 for so great a distance would have been very severe upon disaught entitle, and the selected line in no place proceeds very much out of its tree direction

The difficulty was to find a base of sufficient length which did not in us into the great natural bastones of sandstone chove-mentioned, and which would not necessitate zig-zags, those most objectionable nakes-shifts for avoiding difficulties in hill toads. This was the objection I found to the line exploded in 1862, when I came to lay to the

I first of all exammed two lines running through Chera Pooupo, (which station I should have hided to have brought on to the line of road,) one to the westward by Chelah, the other, taking the line projected by Lieutenant Yule (now Colonel Yule, G B) in 1842, for the inchin from the coal mines to the plain Both I found led through very difficult ground, and would have entailed many mg-mage Besules, Cherra stands immediately overlooking the plains at a beight of 4,400 feet above them, such a diffuence of level would have required a base of at least twenty-two miles, whereas the distance by footpath is not above eight. This would not only have been a highly unpopular feature in the road, but would in reality have considerably increased the distance from Shillong to the plains, as the country between Shillong and Cheira undulates too steeply for a cart road upon the line of the present path, and this would have necessitated several inclines quite out of the tree direction, thereby considerably lengtheuing the distance beyond what it is at present

I then tried the line which I explored in 1862 through Lailankhote, descending from the going by the stream which flows southward towards Produins, but thus lad through such ground that for miles I could not obtain even footing. To explore the line for a hill road when the glens and ridges are covered with jungle, and to lay it out at a restricted gradient, not two such different operations that it is almost impossible to estimate by mere exploration either distances or difficulties.

I lastly tract a line through Laisnkhote down the long spur passing Nonkredem, the readence of the Raph of Khymm, and abutting on the Sylhet Plain at Lukhet Heie I found a possible base line through a contry generally favorable (with the exception of four miles near Nonkredem), reaching the plan within twenty miles of the station of Sylhet In my letter above quoted I suggested that the southern terminus of the road should be at Chattack, because that was the highest point on the Soomah that steamers could reach at all seasons of the year, but it has since been pointed out to me that Chattack is no base from which supplies for Shillong could be drawn, and that unless easy communication is established with Sylhet, these will be great risk of the troops and residents at Shillong being hard-pressed for provisions. Again, it has occurred to me that, as Shillong is looked to as the great small unim for the hundreds of European Plantes who will ere long overspread Cackar and Sylhet, it is but right, provided there is no fatal objection, that the southern approach to it should be from a central soon, such as the town of Sylhet.

In my letter of the 9th December 1862, I was led into cuton as to the probable distance from Gowhatty to Chattack, which I stated as about 104 miles. The almost impenstrable mass of jungle which covered a poiston of the hills between the Cossyah range and Gowhatty prevented my seeing much of the smoosty of their continuing almost to reduce the general gradient to a rate not exceeding 1 in 30 have considerably added to the distance, which will now be, from Gowhatty to Sylhet, 154 miles. The distance by the old mountain road vid Cheria Poonpes is 142 miles Considering that the first is to be a cart road with no guident exceeding 1 in 25, and the second was laid out without reforence to gradients at all, except that at which a pony could climb, the result is more favorable than that ordinantly obtuned in hill rovid.

I will now examine, in detail, the line adopted from Shillong to Sylhet, of which about four miles in the valley of the Bogapanee is open to 18 feet in width, and the rest only lail out

Learning the western shoulder of Shillong at 6,088 feet, the descent of 600 feet to the torient of the Bogapanes is effected at a gradient of I foot in 35 on four miles, and nearly level for two. The hills are base and covered with short grass. The geological formation presents few difficulties. This is the chief iron region of the Cosynth Hills, and large quantities are continually being taken to Lukhet to barte for grain and the produce of the plans. The nonceted road will assist this traffic creatily.

The erection of a stone bridge over the Bogapanee with timber platform was commenced last year, but a very great rise in the irver swept away the centre pier before it was half built up, and a fresh pioject, avoiding any intermediate pies, is now under preparation. Four inless fluther down thus

VOI., 111 2 A

river, an iron suspension budge was built about 1844, but was swept anay by an extraordinary rise in the livel six years afterwards. I believe that an enticly stone budge of one opening of 90 feet span will prove the best structure for this very trouble-some torient.

After a mile and a half of ascent through huge boulders of gramte the road reaches Lanlankhote, where it crosses the Cherra Poonpee and Jowar road. The essent is easy, and with proper blastang tools, the form thon of the readway will not be difficult. From the Lanlankhote, latteen commences the steady descent to the Sylhet Plam, unboken, except by a few level portions, and it is between Lanlankhote and Nonkredom where the only real difficulties of the line are met with. The hill sides are there very steep, and the rock line near the surface. It is, according to Oldham, of the metamorphic seems, and is decededly difficult to work.

The first difficulties are caused by a sudden break or wall in the spur of 460 feet in depth This obliges us to cut the road out of the steep hill side facing the east, which is exceedingly rocky and precipitions. There is no other available line, and so we must face it After reaching the bottom of this wall at an obligatory point called Roloo, we skirt a peculiarly isolated hill and mass on the watershed line, following it to Nonkredem In several places it is nothing but rock forming narrow sharp ridges, at present broad enough only for a very bad mountain path These sharp ridges will have to be cut down until a sufficiency of width is obtained for the road As stated in my letter above quoted, it is scarcely possible to have all this rock excavation effected without the assistance of a Company of Sappers. or at least a body of mon accustomed to blasting operations We have taught a few men here and there, but I can testify, from long experience in such operations, that a mass of excavation in lock can only be successfully accomplished by the concentration of a considerable force worked in a systematic manner

After passing Nonkiedem we return to the sandstone formation, affording easy ground for a hill road passing over grass slopes broken here and there with oak woods — On the opposite hill, Cheria Poorjee can be easily seen, but between it and the line lies a tremendous chasm, eight miles in width and 4,000 feet in depth

The same easy ground extends the whole way down till within 1,000 feet above the Sylhet Plans Occasionally locks are met with, but no extensive chiffs The hill sides are generally pretty clear of lungle, and

nothing could be more favorable for a line of hill road. At Tungmath, 4,400 feet above the sea level, the coal seams described by Mr Oldham\* are passed. The distance to them by road from the planns will be probably twenty-five miles.

At 1,000 feet above the plans commence dense plantations of area, jack, and orange tiess, for which the south face of the Cossyah and Jynchah Italis is famous. They giour on very hitle depth of soil and over rough tocky ground. The road will be expensive throughout these fire miles of descent, but not more than ordinately so in hill load work. There will be a good deal to pay for compensation for damage done to the plantations, probably about Rs 3,000 per mile, or Rs 15,000 m all

It may be well hose, where my description of the hill postion of the road ceases, to state what my opinions are now as to the innegocost 524 feet road across from plain to plain. Assuming as the states for evavation, Rs 5 per 1,000 in soil; Rs 8 in stony ground, reducible with pick-ave and cowber, Rs 15 in nock and state, where frequent blesting will be necessary. I estimate that there will be.

The section of the first class will give about 2,64,000 cubic feet per mile.

The section of the section dabout 6,33,000 per mile. The section of the third about 12,67,000 per mile. From this we have—

```
Number
                                    Oable feet
                                                                        Cost
                                    per mile
    First class. . .
                                    2.64,000
                                              × R<sub>b</sub> 5
                                                                       78.920
                              Y
    Second class. . .
                      67
                              ×
                                  6,33,000
                                              ×
                                                                     3,39,288
    Third class,
                       7
                              × 12,67,000
                                              ×
                                                                     1,15,000
    400 masomy culverts, at Rs 5,000 each . .
                                                                     2,00,000
                         (Stone everywhere procusable)
    750 nunning feet of stone and iron bridge, at 120 per foot,
                                                                       90,000
    Probable cost of 10ad within the hills,
                                                              .. Rs 8.18.208
    To this has to be added twenty miles of road in Sylhet Plain,
      at Rs 4,000 per mile.
                                                                       80,000
    And 700 feet of masomy and iron bridges, provided the Peine
      and Gwine livers are bridged, at Rs 120 per running foot,
                                                                       84,000
    Probable total cost of 10ad.
                                                              . Rs. 9,82,208
or about Rs 6,000 per mile
```

<sup>\*</sup> See Oldham's Geology of hhessis Hills, p 66

About one-half the road may hereafter require to be metalled

I have only now to descule the portion of the line in the Sylhet Plan.

It is not generally more than 50 feet above the level of the see, and is
consequently hable to mundation from the broking up of the ities during
the inany season. This is more especially the case immediately under the
hills, where the elevation is still less than on the banks of the large rivers
that intersect the valley, the Soormah and Kooshicauah. These, by the
deposit of slit use being gradually raised above the normal level

In any case, then, a toad communeating between the hills and any torm on these irvers, must pass through a ceitain poition of low country. The direct hise from Nya Hant, where the Shillong Road will reach the plain, to Sylhst, will pass through about four miles of mundated country on either side of the Peme irve. After doing so, it iseaches a highly cultivated rice country passing near Durgam and Augajooi to the Salookee Ghant on the Gwine or Glinga Khall. From the Ghaut a very heavy bunded road exists to Sylhet, aix and a half miles distant. It is also bridged, but from the employment of bed madeinal the bridges are falling into decay. I propose having both the toad and bridges put into better order. They have not hithelt oben under charge of the Department of Public Works. The Peine and Gwine irveis will each require bridges of 300 feet in length, divided into bays of 60 feet. Wrought-iron girders urons serem used will be most suitable.

In concluding this Report, I may state that from what I now know of the Cossyshs, I believe that this great work might be constructed within three years. Burging into easy communication Assam and Sylhet, whilst at the same time it opens out a sanatanium for each, and extends the size of rich cultimable land to the Dinopean settler, it affords the best security against future Jyntash outbreaks, and appears in all its bearings to be a most desirable undertaking.

### No CVIII

### PRESBYTERIAN CHURCH—ALLAHABAD

THE architecture of this building is of the simplest early English with very little ornament, effect being mainly sought by contrast of material and workmanship employed

The mass of the masonry is of brickwork, pointed on the exterior and plastered interiorly, but all the openings, buttresses and quoins, have stone dressings, and the copings, cornices and planacles, are also of stone

The building consists of a nave and side aisles, the interior walls on either ade being pierced by large Gothic arches with deep mouldings springing from stone columns, each of which consists of four cylindrical columns clustered into one

The puncipal entance is through a docs way entucly of stone, with deep mouldings and detached columns in the side jambs, under a carriage porch of coursed rubble stone, the exterior having the face pitched, and the interior dressed to a fairly smooth surface

These is an entrance at either side into the body of the Church; through a high Gotho doowney, with stakehed columns of stone in the sade jumbs, and towards the south end of the Church further from the main entrance on either side, a small proch is attached, one of which forms a vestry, the other an entrance.

The Church ranges north and south

The main entrance is to the north, and the southern end is occupied by a large window of three lights, the jambs and mulhons of which are all of stone

There is a circular window of stone tracery high in the northern gable.

The floor is flagged with stone slabs 18 inches square, alternately white and red in color, the roof covering is of corrugated galvanized non laid on and bolied to purious fixed to the numerials of the trusses.

The pitch is high, the vertical angle 80°. The trusses of sal wood, hammer and collar beam, the exposed portion being worked into deep mouldings and variations.

A ceiling of American pine planking, tongued and beaded, and varnished, is laid under the principals and collar beams of the trosses. The contrast of color between the dark sal wood and light colored pine produces a plessant effect.

The hammer trusses run down and terminate on corbels of stone, somewhat similar in form to the large columns of the nave

The doors and windows are all of toak wood variished. Chandeliers, wall and pulpit lights of appropriate design in bronze, have been procured from London.

The sittings, when complete, will consist of arm chans of a simple pattern, ranged within book rails of teak wood, with heavy standard ends to form pews

The cost has been defrayed in about equal proportions by the Government and the congregation, who hope hereafter to raise funds sufficient to add a tower and spire

F W P.

[This Church was built by Capt. D Limond, R E, from the designs of Capt. Peile, R E, Superintending Engineer—Ep ]

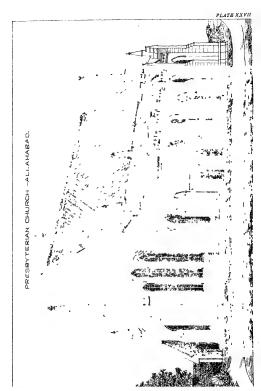



### No. CIX

### RAILWAYS IN WAR.

In whatever degree eventury Ranlways may affect the operations and movements of toops in future warfare, it is undoubtedly extremely important that an isomy occupying a civilized countly should contain amongst its numbers, a small body of men conversant at least with the elementary principles of Ranlway constitution. For, by being familias with the duty of each part in any structure, we know where to attack it in order to destroy or disable the same according to the exigencies of the case

In the passent paper it is proposed to consider as briefly as possible, in what manner and by what mean-, a line of Railway may in time of war be dismantled, in order to impede or ariset the enemy's trains, and on the other hand, how the damage done by the enemy may be most expetitionally remeited with available resources. The following remarks, although intended for a Railway constructed with rails supported at intervals in chains on wooden cross sleepers, (such as the London and N W Railway) will be found appheable with modification, to lines with varpous supportanciations of any rainer.

To proceed then at once to consider the different ways in which such a line of communication may be destroyed or rather broken in the field, so as to interrupt the passage of trains, it is proposed to class them under seven heads, the selection from which will depend on existing circumstances. The passage of trains may be interrupted.—

- 1 By removal of keys and widening of gauge
- 2 By displacement of rails with or without destruction of chairs
- 3 By displacement of rails and destruction of sleepers
  - 4 By abduction of rails, chairs, and spikes, with destruction of sleepers

- 5 By blowing in the sides of deep cuttings
- 6 By the demolition of some permanent structure such as a bridge or yielder.
- 7 By blowing in tunnels

In the first process about a quarten of a mile of line could be disabled by 20 men provided with suitable hammers in half an how, and the keys bund or otherwise mide away with. The effect would be, that any tain travelling along the line would leave the tack and considerable damage enses, unless the durve provised the alteration of guage and pulled up in time, which is extremely unlikely, and even in that case, although there would be no more damage than the loss of keys, considerable delay would be the result

Process No 2 would require more time, trouble, and additional tools, for should the rails be fished, wienches as well as heavy hammers,\* will be requisite. With these tools, the rails may be abstracted (leaving the chairs on the sleepers) and bruied, thrown into a river if convenient, or concealed by other means, as probably it will only be desirous to break up a short length this way. Twenty expert men could certainly complete it in half an hour or less, evaluate of the time employed in making away with the metals.

Process No 3 will require additional tools, in the shape of shorels and picks for the removal of the ballast, in order to displace the sleepers It would seldom if over he advisable to remove the chairs from the sleepers, as the operation is too laborous, for the spikes having rusted, hold with remarkable pertunently in sound wood, and it is only by continued blows from a heavy hammer that they can be extracted

By process No 4, the whole of the permanent way is removed and concealed or destroyed, it must be only on peculiar cocasions that this is expedient, as the trouble and time expended would not receive adequate compensation from this entire demolition of permanent way

By process No 5, an obstruction in the shape of earth is merely placed on the road and little or no material damage done to the Railway, but a delay occasioned in proportion to the quantity thrown down and the means available for its ismoval

The amount of destruction caused by process No 6, must be regulated

according to encumstances The bridge may be entirely demolished, or only one arch, on one pier of a viaduct blown down

When process No 7 is resorted to, the pount of attack must be well chosen, it will vary with the length of the tumed, and the nature of the rock, (in a geological sense,) through which it passes. Long tunnels through hard solid rocks, such as require no humin, will be best attacked at the shafts by blasting from the top, of by other neams of filling in Short tunnels with masonry humin may be advantageously attacked at the crown or both humbers.

Whoeven it is determined to interrupt the passage of tames, of course the desired end should be sought for, with the least totale, expease, and permanent dumage. As expressed by General Sn J Burgoyne, "in damaging a naiway to impede the progress and available means of an enemy" army, the object will of course be to do as lattle injury to a great convenience of the country as is consistent with the primary consideration of empling the military resources of the enemy for the time." As this paper amis merely at practical facts it will not be out of place to enumerate the tools necessary in the foregoing operations, which may be classed under two heads A and R.

A, including Nos 1, 2, 3, and 4, are all attacks on the permanent way B, including Nos 5, 6, and 7, are all attacks on permanent structures

In order to decade upon the number and proportion of tools, it is necessary to take some number of men as a standard unit, or detachment complete, of which there may be any number with an army, and for this purpose it is proposed that a detacliment should convex of 22 men, exclusive of non-commissioned officers. For operations under the head A, the detachment will require

- 8 Picks and shovels for opening up the ballast
- 4 Sciew spanners to take off fishes
- 15 Heavy hammers to force the sleepers from the chaus, and having one end small for keys
  - 4 Handspikes

The above numbers are chosen in order that every man many be employed from the first on the most complete demolition. Thus, to commence work, we have aight men with picks and the same number with shovels to temore the ballast, four men with spanners to take off the fishers, and two men with hammes to displace the kerg As increasily mentioned, the separation of sleepers and chais is extremely laborious, and therefore when necessary, the simplest and best way would be to form stacks and burn the sleepers, when the chairs might be afterwards collected

In operations under the head B, such tools would be required as have hitherto been in use for the demolition of ordinary bridges, &c, on common roads, and as in these, there is nothing new to the Military Engineer, no further comment is here called for on this portion of the subject,

Having thus briefly noticed the several ways in which the Railway may be most readily dismantled, it behoves us to conside the more difficult would of reconstruction, and in so doing it will be convenient to preserve the order above adopted, and to suppose that the line has been disabled in one of the manners already described, by process 1, 2, 3, &c, and to note in each case the mathod promints to trieff

When the keys have been made away with, we should naturally replace them by new ones, these may be rough pieces of wood, diessed in proportion to the time and means available

But should it be impossible to make new keys, from want of timber or any other cause, a sufficient number may be obtained from the entire portion of the line, by abstracting one from the centre of each rail (but not both from the same sleeper). It would be well as a precaution to wedge up the rail, where keys were absent, by stones or anything at hand, but this is not alwolutely necessary provided that there are not two consecutive keyless chairs.

Of course it will be necessary to limit the speed of passing trains, over these portions in proportion to the want of perfection in the repair.

Should the line have been dismantled by any other process under the head A, the mode of reconstruction will be explained for all, if we take the worst case, in which the whole of the permanent way has disappeared, and show by what means it may be renewed

Here we have a break in the Railway where nothing remains but the formation level and ballast, and it is necessary to construct a way across this for the passage of trains

Now, it is very evident that this cannot be done without materials, and thus assuming that there is no depôt within teach, the important question is, where are they to come from? Doubless on a double line one track can be renewed at the expense of the other, and by this means a through communication made. This will cause little delay to the traffic (unless the break is several miles long) when the train can be abunted on to its own line at the point whene both are perfect. Every tain must be brought to a stand before advancing on the single portion, and not allowed to cross unless a pilot is on the engine, as is the castom with ordinary passenger, or other tunns when from some cause or other one line has been disabled and is undergoing repairs.

But in the case of a single line, it will be necessary to obtain the required materials from the most convenient sidings, being careful only to carry away what is absolutely wanting

It would save considerable labor if each pair of rails could be transported with sleepers, chairs and keys, en masse, only unfixing the fishes, where used, but whather this could be done must depend on the available power and carriage

The weight of one set complete, or element (ut ta d.com) would be, approximately, slightly under two tons (varying with every Railway) which might be rassed, caused for a short distance, and placed in postion, by 30 men. When this is done, the bullist must receive an additional amount of pievous cane. In all cases the services of the regular plate-layers and mavries employed on the line should, if possible, be obtained

RAS

### No CX

### THE BOMBAY REVENUE SURVEY.

On the Principles and Practice of the Bombay Revenue Survey, by LIEUT-Col. A COWPER, R E

A PERIOD of nearly 30 years has elapsed since the Government of Bombay resolved upon instituting a Revenue Survey for the Presidency, and for this purpose two Engineer Officers, Lieuts Wingate and Nash, were selected to conduct the professional part of the survey, which was considered at first as an experiment, and Mr. Goldsmid, a civilian, was associated with them to aid in the Revenue portion Owing to the decease of Lieut Nash, which occurred some years after his first appointment, the task of carrying out these surveys devolved upon Lieut (now Major) Wingate and Mr Goldsmid By the joint labors of these two public officers, the experiment was brought to a successful issue, and the gradual extension of the operations over the entire presidency, and the facilities experienced by the department and its officers generally, may be considered as greatly due to the talents and influence of Mi Goldsmid, who was afterwards Semetary to Government, and was always ready in that important post to aid the survey with his cordial and hearty support. To Major Wingate is justly due the careful elaboration of the original design of the survey, into the admissble administration which has proved so efficacious for the revival of agriculture in the Presidency, and the reports submitted by that officer for the introduction of the revised survey into the different districts, are amongst the most valuable of the Records of Government, and illustrate the ability with which the principles of the system have been carried into effect The operations have now extended themselves over nearly the whole of the Dombay Previdency, embraing an area as large at least as Great Bittam and Ireland They form the basis of the Revenue administration for the isalization of all taves connected with the land, and these form by far the most important branch of the Bombay Revenue

The distincts composing the Presidency, consist for the most part of portions of the great Empire of the Mahnattas, who in their turn had conquered them from different native tideus. The previous listory of these distincts for several centraies had been one of anar-by and ins-rule, with but very few periods of good and prosperous Government. Under the most favorable circumstances, a native dynasty is too prione to consult its own immediate requirements and tinely looks beyond one generation, and the prosperity produced by any individual rules who is an exception to thus view, is not fated, in consequence, to be of any long continuance

A graphe description of the coudition of these provinces in the eatly part of this continut, will be found detailed in the first two rolumes of the Duke of Wellington's Despatches. The great Captain had campaigned over the entire country from the Tomgabuddia to the Nethedda irve, and was immutely acquainted with its state. On the 26rd July, 1803, he writes to the Govenno General—"The whole of the Mahatata tearitory is insertiod and in rums. Holkan's aimney consumed the produce of last year, and owing to their plunder and extortion, entire distincts were depopulated, and the habitations of the people destroyed. The consequence is that every man is a plunders and a third, and no man who can find anything to sense or to steal will cultivate the Land for his subsistence." and fourteen years of Mahatata rule elapsed after this before the introduction of the British Government.

The bases of the Revenue management in each Province, so fat as can now be ascentained, were probably the Starteys instituted by the more capable and enlightened of the native rules: These embraced an actual measurement and classification of the land, and an assessment fixed with reference to both, the processes were necessarily of a rough native, but the standard of assessment being puched very low, any mequality in the land-tax was not severely felt. The scheme of these original surveys varied in each province, in some the land measure was the standard on invariable element, in others the rate of as-essment was constant, and the use of the land to which it was applied, varied with the class and productions of the

soil With each successive conquest the faxes originally levide on these settlements were increased, and froch taxes imposed, but amongst these the Mahasta conquest stands out pro-emment for the number and variety of the new cases that then impacous ingemity enabled them to impose The Mahastas were ou immediate predecessors, and on the establishment of the Butish Government, the revenue management of each district was found to be in a state of confusion, few, if any authentic records being forthcoming as a guide for our revenue officers to settle the country on The land was as a rule greatly over-cessed in the aggingate, and the character of the component imposts were in many instances of a most permicus nature. Under the whole however was the rejotiver system, the individual cultivator had under all rules been considered as the tenant of the soil, with Government as the landlord, and could not be ousted from his holding so long as he paid the land and other taxes, which were placed either woon his sentire holding or woon his sentire holding or woon his sentire holding or woon the fields or produce contained in the

The question therefore of introducing a uniform system of revenue management throughout the provinces, where this tenure, the lyotwar, prevailed, soon became one of paramount necessity in order to equalize and reduce the taxes on land, and to abolish or absorb those that were of an obsectionable nature

The efforts that were made by several of our earlier administrators to affood reheft to the exhausted districts under their control by means of rough surveys, reduction of assessment, and other expedients, were productive of great benefit in their several localities, and pointed the way towards a more general measure.

The first and man object m setting on foot a ryotwar system of survey, was to determine the size of the plots of ground or fields, to form the unit or basis of the survey, and on which the cess should be placed. It is evident that no object can be attained by fruing this size at less than can be cultivated by ryots of the most hunted means. The smallest amount of stock that can be cultivated with, is one pair of bullocks, with one bullock only, a ryot cannot cultivate at all, and he must either borrow another bullock or throw up his land. The summuma rate to be measured separately and to be constituted a "Number," as it is called, was fixed therefore by the new survey at what two bullocks could plough. In de-termining the maximum area to be measured by the survey and constituted a separate "Number," it is manifest that this must not exceed the means

of the generality of the 1yots to cultivate, so that they may be easily made the subject of sale and tansfor Cultivators possessing two pairs of bullocks were found on enquiry to form the most numerous class of small farmens, and the measurum area was consequently fixed at what four bullocks could plough

It was finally determined therefore to fix the size of Rerenie Surrey Numbers at from what one pan of bullocks could plough up to double that size. On an examination of the intennal distribution of the rillage lands with a view to adjust them to this size, they were found to consist of recognized sub-divisions known as thuls, tickas, daplis, &c. These were generally found to be too large for our purpose, being held for the most part by several individuals. The external limits of these were usually permanent, but the nation's limits were constantly changing among the occupants through the operation of sales, transfer, and inheritance, and were found to be bucken up in many instances into very minute portions. For diapting the above rule for the measurements of these plots or fields to "Survey Numbers," it was resolved to interfere as little as possible with the existing limits of fields or occupancies, and the following rules for the division of land were finally sustancioned for this purpose.

1st The size of Rovenue Survey Numbers, will as a rule be from what a single pan of bullocks can plough up to double this quantity

2nd Tracts of land incapable of, or unsuitable for, cultivation, may be divided into as large portions as may be convenient

8rd Land held on different tenures must be measured separately and not included on the same Number

4th . Different kinds of culture—as dry crop, rice, garden, &c., when in conformity with the usage of the districts—should as far as practicable be measured into separate Numbers

5th Every holding\* falling within the limits prescribed by Rule 1, should be constituted a Survey Number

6th Every holding in excess of this area, should be divided into two or more Numbers, so as to bring the area of each within the rule

7th When a holding is of less area than is laid down in Rule 1, and there are other similar holdings contiguous to it, on the same tenure, so

By "holding" is meant any field, estate or copartenery, contained within a continuous line of boundary and in the possession of one person or copartenery

many of them may be clubbed together as may be requisite to form a Number, but no more

8th When a holding of less area than that required by Rule I, does not adjoin another similarly circumstanced, it should be made a separate Number

If therefore it be assumed that one pair of bullocks are able to plough

```
20 acres of light dry crop soil,
15 ,, medium ,,
12 ,, heavy ,,
```

then the plot of land forming the standard unit on "Receive Survey Number," would be of a size between this amount and its double. By the survey operations the lands of a village are thus cut up into plots of ground of a nearly uniform size, and on the map, the limits of these are defined by continuous black lines, so that something of a guidron appearance is presented, similar to the skeleton triangulation of a trigomonitoral survey.

In order to preserve these Numbers untact for revenue purposes after they had been once constituted by the survey, and to prevent their being split up into portions too immite to afford sub-vience to the cultivators, it was decided, supplementary to Rule 7 above, that when two or more occupants were encluded in the same number, and any one of these reinquished his share or ideal without him, the portion must be taken up by one of the other cultivators, or failing that, by some one clear liverant of these being no one ready to cultivate the waste pustion, the whole Number must be reinquished. All sales, transfurs, &c., of Government land, were directed to be of postions recognized in the Revenue records, which would as a rule be whole Survey Numbers. In agreeing to cultivate waste land, the ryots are required also to take up cuttie numbers, excepting where the animal assessment exceeds Rs. 20, when the names of two jooks are permitted to be entered

These an angements chi chally secured the internal integrity of each Survey Number, and the next question that presented itself was—How to ensure the preservation of them external limits on boundaines? Without some external marks easily recognized and of a permanent character, these Numbers would not return their original form, and after the lapse of rafew years the areas would have so altered as to render the assessment unregulal and pushaps render is finely measurement necessary A continuous ridge or mound of earth encompassing the entire number, is doubtless the best boundary, but it would be too expensive in practice, and a system of detached earthen mounds, two at each of the four corners of the number and one at convenient intervals, say every ten chains along the sides, with stones sunk at the bends, was found on trial to be a sufficient demandation of the limits of numbers, and this is therefore the system which has been adopted throughout the Bombay Pessdency

All disputes about tenures, occupancy, limits of fields, and other purely Revenue matters, have to be adjusted by the Civil Authorities, whose aid is called in when requisite for that purpose, either by the meisurer or by the Emopean Assistant himself But when these disputes occur between villages concerning their mutual boundaries, they will be found sometimes very troublesome to adjust, more especially when the rights of aliences are affected Many of these disputes are of long standing, some even tracing so far back as hundreds of years, and concern large tracts of land, several will be found to have been the scene of faction fights, and even in some instances, to have been attended with bloodshed. The existence of these disputes in any number, if not settled at the time of the survey, delays the completion of the seconds of the villages that are affected by the dispute, and their classification and settlement has to be put off till these can be finished The Survey operations may in this in miner be seriously compromised unless early attention be given to these disputes, and when once settled, no time has to be lost in electing the boundary marks to prevent their being re-opened

In the actual settlement of these disputes, the Assistant will soon find that an accurate map of the land in question is an indepensable pre-liminary to an investigation of the villagers' claims. The disputed land therefore should be surveyed in presence of both paties, and all topogrambined freatures and permanent makes noted, such as water-shelfs, nullahs, carticoads, and also temples, tanks, wells, finit trees, triunction stones or pillars, cultivated land, &c. This lattic class of objects is very useful in establishing the right of usufficies or occupancy, and a search amongst the records produced by the villagers will generally confirm the possession to one of the parties. The dispute may thus be generally introved to menely the waste land, and failing proof of this, it may be divided into equal pasts between the villages, on else some permanent natural boundary, such as a water-course, water-shed, or carticod, if conveniently located, may be fixed upon as the mintal limit. Disputes between Government villages can be

VOT TIT 9.

deended by the Surrey Assistant without much trouble, but when one of the parties is an alenee, it is advisable to take his written agreement to constitute the Assistant the umpine in the dispute, and to abide by his deeision without appeal

To prevent my after unsunderstanding, the canet line of boundary, as finally agreed on, should be traversed in, and perunnently marked off by means of maximy pullar. These should be of the same size, and at as long distances apart, as is compatible with being well in sight, the one from the other, all intervening bends and earthern marks being fixed by means of off-sets taken with the cross-staff. These distances are marked in figures on the map, which is made up in duplicate, and signed on oath as correct by the professional measurer, the duplicates are countesigned by the Assistant, and the almose or his accredited signet, and one copy is retained by each party. It is then nearly impossible that these disputes can be re-opened, and the exact boundary fixed by the Survey can always at any future time be recovered.

The above gives a brief description of the principles on which the Measuring branch of a Survey is conducted. In the actual field operations the European Assistant has usually some twenty Measurers, and three learners of measuring, under him. His duties are to supervise and test the work of these men, he making no original surveys himself. It is usual to give the entire of one talooka or mahal to one establishment, and on receipt of the list of villages therein, at the close of the monsoon, the Assistant appoints measurers to contiguous villages at one end or corner of the district allotted him, and as these are finished, moves on the men gradually towards the other or opposite corner, by surveying the villages en route in succession, and by this arrangement, the Assistant can always. without shifting his camp often, be within easy reach of his measurers, and able to pay them those sudden and unexpected visits so necessary to the preservation of the discipline and efficiency of a native establishment As a general rule, the best measurers should be appointed to the largest villages or towns, more especially those which have much garden or rice land, and so down by gradation, the fiesh hands being put to the smallest villages of 3 and 400 acres It is not advisable to appoint more than one measures to one village, as if two or three measurers be appointed, the daily duty of attending the measurers in the field, dragging the chain, holding bandrols, erecting boundary marks, &c , would be too onerous for the village officers and inhabitants If, however, under any peculiar circumstances at becomes necessary to appear two measures to a vallage, it should be divided into fow postons, having a road or large nullate as it boundary, thus should be carefully theresed in with a theodolite, and the same tracing being given to both, the work of the two is kept perfectly distant, and the maps made up by the two measures can be easily joined together. Villages are saiely of such are that they cannot be done single handed by one good measures in a season, and it is better to appoint ruistworthy measurers to the larger villages at the commencement of the working season, even if they are at some distance from the Assistant's camp, rather than wait until the work has anived in their vicinity, and these appoint two of three measures thereto.

The survey made by the European Assistant is as alove stated, not an original survey, but a test of the Measurers work, and is of the utmost importance, as from its agreement or otherwise within a certain small petcentage of the work of the measurer, the canise measurements of the letter are eithe accepted or rejected. This test should be constant and iccurring, and, if the measurer have been appointed to villages in a proper manner, the Assistant's camp can be pitched at some villages are a proper stanted with reference to these, and no difficultly will be experienced in taking a proper number of tests of any village that may be finished during the season. After some amount of practice, when the Assistant can plot his work with a considerable amount of accuracy, he should not allow the measure to exceed 1 per cent in error all numbers above are ancies, if not of a very arregulat figure, 2 per cent may be allowed if unden air acres, but an error of 3 per cent ought never to occur, except in very small garden or ree Numbers.

The only past of the measuring operations remaining to be noticed, are the arising owners of the native measure. The chain with which the areas of numbers are associationed is 38 feet in length, exactly half the length of Gunta's chain, and is divided into 16 links, called amas, of 2 feet \$\frac{3}{4}\$ mely each. Forty of these square chains make an acro, and a square chain is equal to 4 poles, on \$\frac{1}{2}\theta of an acro, and a scalled a "goonta," the areas being calculated in acres and "goontas". The measure is provided with a wooden staff or gauge 8 feet 3 meles in length, for the purpose of constantly testing his chain, he is supplied also with a pair of compasses and a diagonal scale showing chains and annes. His map is constituted to a scale of 8 or 16 meles to the unite, according to the average size of the Survey Numbers, whether largue or small

In the example becautif given of a measurer simp, is shown the method of the division of land into Revenue Survey Numbers, the method of setting up the boundary marks in the field, and the plotting of the map itself on the base lines. The litter should invariably be effected by the principle of the tringle and not the right sight, for which the measurer is supplied with no mist minents. The actes in the measurer's map are intended merely as a grude for the terminating points of other lines, and should be described family with the steel compasses. The diagonal with 6f-step, as a rule, the system adopted in the field measurement. The measurer devotes one day every week to every fortight to an inspection of boundary marks, and sees to the narment of the labourers who have exceed them.

After the measurers have obtained some experience in mapping, there is found to be no difficulty in piecing together these Survey Numbers, is not not many that map of a vallage. A great assistance is however given to the conject pitchaction of the map, by means of lines langed from one boundary of the vallage to the opposite one, and all the first Survey Numbers are measured along this, in measuring the subsequent ones, it is as well to return to the base line numbers, every now and then, so as to keep up a constant check on the accuracy of the protraction. For a vallage of 1000 acres, one base line will be found to be sufficient, if properly selected in a locality free from jungle and other obstacles, and tro base lines will be enough for a vallage up to 2,000 acres. These base lines are connected with one another by means of a triangle, as shown in the example they should rever depend upon a right angle taken with the cross-staff for their relative positions.

These maps are now protracted by the measurers with sufficient accuracy to be pieced together, and form talook maps for revenue and topographical purposes.

All the Measurer's observations in the field are finally entered and abstracted into his fair field-hook. These books are hthographed and supplied to the measurers, by which means a great deal of their valuable time is saved. It is calculated that the cost to the state of each working day of a good measurer in the fair season, is from Rs 4 to 5, and it is a judicious conomy to give him every sassitance possible, so as to enable his time to be entirely devoted to his measurements in the field, and book work at his lodgraps.

All the work that has been done in the fau season, has to be revised in the rains, the corrected results are tabulated in convenient forms, and

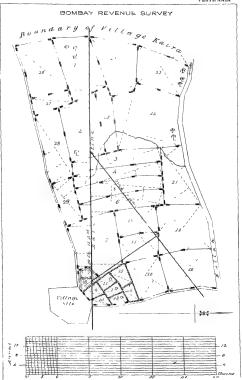



two fan copies made of the village maps for the Classing Department, which is the next operation of the survey. It becomes nearly impossible to pursue field operations after the first fall of rain in June, and all the establishment return to head-quarters by the 15th of that month As a rule those villages that have been measured by the worst measurers should be checked by the best One of the most important of these operations, and the most troublesome, is the multiplication of the lengths and breadths of the internal figures, triangles and trapezoids, into which each survey number has been broken up by the channing operations of the measurer This used formerly to be done by actual calculation, but the product is now obtained from multiplication tables made up as far as 40 chains by 40 chains. and hthographed for the purpose These tables were for a long time a great desideratum on the surveys, and then introduction has effected as much good on the Bombay side as Boilean's Traverse Tables did in Bengal and the North Western Provinces, for the traverse system of survey in force there One-quarter of a leaf of these tables is shown here, embracing the multiplication of all intermediate quantities from 28 to 29 chains by 86 to 37 chams If, for example, we want the multiplication of 28 chains 13 annas by 36 chains 11 annas, the result 1057-0-15 is obtained at once from the tables without the trouble of working out a long sum in duodecimals

When these titles were being lithographed, the proof sheets were carpelly tested and collated with a copy of the tables made up by hand, and after being stuck off, a triling reward was officed to any one who would discover errors in the results. They may be considered now as arithmetically accurate. These tables, together with the assessment tables, which will be described afforwards, have so greatly faultisted the very one conscludations that had formerly to be done by hand, that a considerably greater amount of work can now be got through by the men in the faur season, as they finish their work earlier in the mossoon, so as to enable them to pees a longer time in the district.

By the use of these tables each measures is able to work much more accurately, and the value of the bad computers is raised to nearly a level with that of the good. As an additional precantion against cutor, the entire area of each number is tested by means of the tale square on the map, so that it is next to impossible that any serious error in area can remain indetected. All these processes gone through in the rains, and tested to the extent of 10 per cent, by the Assistant himself, and the regraters and documents embodying the risults are sent at the close of the recess to the Superintendent's office for distribution to the Classing bianch, in which the relative value of the soil and water in each of these Survey Numbers has then to be determined

All the seconds of the survey are kept in the vennentiar language of the prominee in which the operations are progressing. The notation is the same as the European or the Alabic system, and the finished digits or numerals should preferably be used, and not the original traces or strokes, which represented numbers in the first instance, and from which the present digits have been formed.

| MAHRATTA           | 1 | 2  | 3 | 4 | 5   | G  | 7  | 8 | 9   |
|--------------------|---|----|---|---|-----|----|----|---|-----|
| Strokes or traces, | - | == | Ξ | 1 | 1 - | 1= | ΙΞ | H | u - |
| Finished digits,   | 9 | 2  | 3 | В | q   | É  | 9  | = | æ   |

The construction of the first three numerals from the original strokes, is readily understood, but the process of transition in the remaining numbers, four to mine, is not so clear, but if the original stokes be written with rapidity, a character will be produced closely corresponding with the form of the finished digit

Natures are very prome to employ these original studies, and more especially to represent fructions and subordinate denominations by these signs, but they can be so easily altered, by adding fresh strokes, that a great facility as given by their use to the fairfication of the records, and their employment should consequently be interdicted. To illustrate this point, of we take the number 5, as formed by one perpendicular and one horizontal studies, it is evident that by adding one or more strokes of one or both these sorts, it can be altered without fear of detection into any other number windstere, except evact multiplies of 4. The completed numeral should therefore be used throughout all the survey operations, as not being capable of easy alteration, and readily detected if ampered with

The Classification should now be considered, and it is found that the clind cucumstances affecting the value of land within the limits of the same village as—matural productive capability—distance from site of village, as affecting facilities for cultivation and manuring—and, in the case of garden or rice land, the supply of water for irrigation I fruits cannot be laid down for all these points with arithmetical accuracy, still as near an



| 12                                                                        | 33                                                                       | 34                                                                      | 35                                                                      | 36                                                                                   | 37                                                                                        | 20                                                                       | 00                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 12/10<br>10 8<br>8 7<br>6 5                                               | 27 1.3 2<br>28 11 1<br>29 9 0<br>30 6 11                                 | 27 13 7<br>28 11 (<br>29 9 5<br>30 7 4<br>31 5 4                        | 35<br>27 14 0<br>28 11 11<br>29 9 10<br>30 7 9<br>31 5 9                | 27 14 5<br>28 12 4<br>29 10 4<br>30 8 2                                              | 27 14 10<br>28 12 9<br>29 10 9<br>90 8 8                                                  | 38<br>27 15 2<br>28 13 2<br>29 11 2<br>30 9 1<br>31 7 1                  | 27 15 7<br>28 19 7<br>29 11 7<br>30 9 7                     |
| 12 0<br>14 1<br>12 0<br>911<br>17 0<br>5 8                                | 32 2 9<br>33 0 8<br>33 14 7<br>84 12 6<br>85 10 5<br>36 8 4<br>87 6 2    | 32 3 2<br>85 1 1<br>33 15 0<br>84 13 0<br>95 10 11<br>36 8 10<br>87 6 9 | 82 3 8<br>83 1 7<br>83 15 6<br>81 13 6<br>85 11 5<br>36 9 4<br>37 7 3   | 33 4 1<br>34 0 0<br>34 14 0<br>95 11 11<br>36 9 11<br>37 7 9                         | 89 4 7<br>85 2 7<br>84 0 6<br>84 14 6<br>85 13 5<br>36 10 5<br>87 8 4                     | 82 5 0<br>98 8 1<br>84 1 0<br>84 15 0<br>95 12 11<br>86 10 11<br>97 8 10 | 32 5 1<br>84 1 1<br>34 12 1<br>85 13 4<br>86 11 1<br>87 9 5 |
| L) 5 5 5 8 11 12 12 13 14 15 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | 89 2 6<br>40 0 0<br>40 1 1 1 1<br>11 11 10<br>42 9 8<br>43 7 7<br>44 5 6 | 39 2 7<br>40 0 7<br>40 14 6<br>41 12 5<br>42 10 11<br>48 8 8<br>44 6 2  | 39 3 2<br>40 1 1<br>40 15 J<br>41 13 0<br>42 10 10<br>43 8 10<br>44 6 9 | 19 3 5<br>10 1 8<br>40 15 8<br>41 13 7<br>42 11 6<br>43 9 6<br>11 7 5                | 39 4 3<br>40 2 3<br>41 0 1<br>41 14 2<br>42 12 2<br>43 JU 2<br>44 8 1                     | 44 6 4                                                                   | 99 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                    |
| 12 b<br>510 5<br>6 4<br>6 2<br>4 1                                        | 52 2 9                                                                   | 48 11 10<br>49 9 9<br>50 7 8<br>51 5 7                                  | 46 2 8<br>47 0 7<br>47 14 7<br>48 12 6<br>49 10 5<br>50 8 4<br>51 6 4   | 46 8 4<br>47 1 4<br>47 14 8<br>48 13 2<br>49 11 2<br>49 11 2<br>50 9 1 1<br>51 7 1 4 | 46 4 1<br>47 2 0<br>47 16 0<br>48 13 11<br>49 11 11<br>49 11 11<br>50 9 10 5<br>51 7 10 4 | 46 4 8 47 2 6 4 47 16 8 4 47 16 8 4 49 12 7 4 49 12 7 5 5 1 8 7 5        |                                                             |
| 3 13 10                                                                   | 58 14 7                                                                  | 53 15 4                                                                 | 54 0 1                                                                  | 4 0 11 8                                                                             | 58 4 9 5<br>54 1 6 5<br>54 15 6 5                                                         | 4 2 5 5                                                                  | 4 4                                                         |

more uniform, the application of a rigid European test, similar to that in the measuring branch, can be enforced, and as little as possible will be left to the individual judgment of the classer, and this last point is one of great importance where a tustworthy agency cannot be procured

In determining the elements which make up the first of the above, the productive capability of the soil, there were found to be three distinct orders of soil, of different degrees of fertility, which may be called from their color, black, brown and yellow, or gravelly, respectively The relative value of these soils among themselves may be considered as in a great degree proportional to their depth, as on that depends their value for agricultural purposes, by enabling them to imbibe and letain moisture. which is the great element of fertility in India By means of these con siderations, we obtain an outline of a scale by which to gauge these soils among themselves, and in order to be able to draw up rules embodying these punciples, we find that a depth of 14 cubits, say 2 feet 7 inches English measure, is ample to enable soil to retain the necessary amount of moisture, and that any greater depth is not attended with any increase of water-can ving capability Yellow earth 19 but rarely found of a greater depth than one cubit, and from its more porous nature, in comparison with black and brown soils, that depth is found to jetain water as well as any greater depth. Assuming therefore our maximum standard as 16 annas or I rupee for pure black soil of depth, the soils of inferior value to this will range themselves in order as in the following table -

|                                      |                                                            | 1                                                                                  | 80114                                                                                                               |                                                                                                      |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                      |                                                            | lat order                                                                          | 2nd order                                                                                                           | 3rd order                                                                                            |  |
| Class                                | Relative value of<br>class in annes or<br>leths of a rupee | Of a fine uniform<br>texture, varying in<br>color from deep black<br>to dark brown | Of uniform but<br>coarser texture than<br>the proceding, and<br>lighter also in color,<br>which is generally<br>red | Of coarse gravelly<br>or loose frinble tex<br>ture, and color vary<br>ing from light brow<br>to gray |  |
|                                      |                                                            | Depth in cubits.                                                                   | Depth in cubits.                                                                                                    | Depth in cubits                                                                                      |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | 16<br>14<br>12<br>10<br>8<br>6<br>4<br>3                   | 14 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                             |                                                                                                                     | - I se                                                                                               |  |

By the above table we are enabled then to determine the relative values of three soils amongst themselves, but in addition to the color and depth of the soil there are also other elements affecting its productive reagability, in almost all soils there is present a mixture of deteriorating ingredients, or circumst more which tend to diminish its cop bearing powers. Those of the most ordinary occurrence are distinguished by the following conventional marks in the classest field-books, as being convenient on notation—

- , Denotes a mixture of minute fragments or nodules of limestone, "choon kind"
- V Denotes a mixture of sand, called "walsur"
- , sloping surface, " ooturwut "
- × ,, want of cohesion amongst the constituent particles of the soil,
- A Denotes a peculiar mixture more or less impervious to water, "ku-
- - an excess of moisture from surface springs, "oopulwut"
  - a muxtum of large nodules of limestone, "gothur"

The elements which are to be taken unto consideration, therefore, in determining the value of thy crop land, are color, depth, and the presence or otherwise, of deleniorating ingrodients or circumstances, which are technically called "fanile," in the department. One such fault lowers a soil in which it is found one class in the above table, two lower it two classes, and so on, as shown in the following example. In effecting the classification of a field, the classes with the said of the village map, enters an outline of its shape in his field-book, which he divides by intersecting lines into a number of equal compartments, sufficiently numerous to give a fair average valuation of the soil by an examination of the depth and quality in each compartment. These particulars and the class in which the soil falls, are noted within each compartment.

|         |     | Non               | TII. |      |    |    |
|---------|-----|-------------------|------|------|----|----|
| 7       | 4 2 | 3                 | ~~~  | 1    | 2  | 1: |
| 3<br>4. | 13  | 13                |      | 13   | 13 |    |
| 6       | 5   | 4                 | ^    | 3    | 8  | VI |
| 1       | 1   | 1 <del>1</del> /2 |      | 11/2 | 14 |    |

The figure in the left hand lower corner of each square indicates the depth of the soil, and the number of dots under it, the order of soil to which it belongs, one dot signifung the 1st, two the 2nd, and three the 3rd. order The conventional marks in the right hand upper corner show the faults, each of which degrades the soil one class, from the order of soil, the depth, and the faults, is determined the class of relative value to which the compartment belongs, as indicated by the figure in the left hand upper corner. To take the instance of the lower compartment on the night of the field, the depth is entered at 12 cubits, and the soil is of the first order, as shown by the single dot immediately below. This order and depth undicate the first class of relative value, but the presence of two faults (a mixture of sand and a sloping surface) indicated by the signs VI, requires the soil to be entered in the third class, as denoted by the figure 3, in the upper left hand corner of the compartment. It will also be seen from the example, that the same fault is sometimes entered twice in one particular compartment, which means that it exists in so great a degree as to require the value to be lowered two classes in consequence. In the right hand upper compartment also, it will be observed that two faults (limesions and sand) are bracketted together, by which is indicated that there is about half a fault of each and that the two together make up one full fault and lower the soil one class. The size of the compartments into which the number is divided varies with the area, and the uniformity or otherwise of the soil In large numbers with a uniform soil, each compartment may be about two acres, but with smaller numbers, one acre or even less, if the soil vary, would be a proper size The field operation is performed by digging a hole in the centre of each compartment, and gauging the depth of soil with an iron bar marked with cubits the color of the soil and the faults are ascertained from an inspection of a clod of earth, taken up in the hand

The Classet next proceeds to stake an average for the enter number from the value of these companients, which is done in the following manner.—An abstract is entered in the book showing the number of companients of each class, together with their aggregate value in annas, taken from the table, and the sum of these amas divided by the number of compartments, gives the average value of the number. The average value for the above example would be entered as follows.—

YOL III 2 D

| Class | Number of compartments | Value of<br>shares in annas |
|-------|------------------------|-----------------------------|
| 1     | 1                      | 16                          |
| ,     | 1                      | 14                          |
| ā     | *                      | 36                          |
| 4     | 2                      | 2()                         |
| 5     | 1                      | 8                           |
| 6     | 1                      | G                           |
| T     | 1                      | 44                          |
| To    | tal, 10                | 104                         |
|       | Rs 0                   | -10-5 average value         |

The classer also enters in his book all extrusor circumstances affecting the value of the field, such as distance from drinking water, both for men and cattle, number and kind of fruit tiese, &c. These books are also furmished ready lithographed to the classer similarly as to the measures, and by saving him a considerable amount of hand copying, enable him to pass a greater portion of his time in the field. The comparison and testing of the numbers is also greatly facultated by having each number with all its details on a separate page

The actual determination of the quantity of deteriorating ingredients necessary to constitute a fault, by which the value of the land is reduced two annas in one rupee, or 121 per cent, can only be correctly arrived at by constant practice whereby the judgment is fully confirmed. As the percentage of reduction is assumed as the invariable element, being always 124 per cent, it requires a nice judgment to determine the exact amount of each ingredient or fault necessary to diminish the feithlity of the land to that precise extent It is a most difficult matter to establish a uniform standard of judgment on these points among the classers, but it is of such importance that it should be always kept in view. As an aid to its attainment, at the commencement of the working season, the Assistant assembles all the classers of his establishment at some village where a great variety of soils and cultivation obtains, and accompanies them regularly every day in the field for about ten days, until they are able to classify with precision and consistency. Where so much depends on the individual classer, in spite of all the rules we can lay down, it is evident that the older a classer is, the less hable he will be to err in his indement. as a rule, we should guard against the employment of men too young for this branch. Amongst the most effective classers in an establishment. will be found those who have worked for some years as measurers, they learn the work quickly, their previous training and knowledge enable them to class independently after a comparatively short time of instruction, and they can bring forward the faults of the measurer whose work they may be classing, and thereby provide an additional check on the accuracy of that branch of the operations

The soils classed by the European Assistant are considered as a test of the classers' work, similarly to the system which obtains in the measuring department. He is, however, at a disadvantage in companison with an Assistant in change of a measuring establishment, maximuch as he has no means of lightening or shortening the test labor, in any way commensurate with that effected by means of the theodolite for the former officer it is evident from this that he must have fewer classers under him, or else that a less percentage of test must be taken; and as this latter would be objectionable, from 5 to 10 per cent of test being considered indispensable to indince relaince on the whole work, the other expedient is adopted of decreasing the number of men, and from twelve to fifteen classers is placed under him as boing the most that an Assistant can properly supervise

When land is found to be in possession of the means of Lirigation, the propriety or otherwise of imposing an extra assessment on account of the increased productiveness of the land, ought to be determined by a consideration, whether the magational work which furnishes the supply has been built and kept in repair by Government, or is the product of private enterprise Almost all tanks and amcuts, or bundharas, have been constructed by the State, and kept in repair by the present Government, and the imposition of an extra assessment cannot in any way prevent the construction of new ones, as these works are in fact beyond the means of individuals to execute. Wells, on the contrary, when intended for irrigational purposes, are almost always the result of private enterprise. but they are not exempted for that reason, masmuch as some extra assessment has always been levied on them, and it has not been considered advisable to sacrifice a source of revenue of considerable amount in the aggregate, on account of the somewhat theoretical objection which exists to an enhancement of taxation on land thus irrigated, as having a tendency to discourage the digging of new wells

The classification of water privileges where irrigated crops are grown, is a difficult and complicated subject, and presented for a long time

considerable obstacles to the formstoon of detailed inles for the purpose, this has been at last effected, but there are still some points on which the opmions of the most experienced efficient drifts. The operations require experience and judgment, and the superior classers are employed on these duties, as involving more responsibility than metely dry crop classification.

Where land is ningated from tanks or dams, the duty of distributing the water is usually entrusted to a person called the "Puthurree," who enjoys some enam land for this purpose. The interests involved are not generally of any very extensive nature, the quantity of land irrigated from one of these works but rarely exceeding 50 or 100 acres, and the distributing channels are not provided with meters or gauges. A great facility under these chemistances, is given to the cultivators to obtain water surreptitiously, either by collusion with the putkuises, or by cutting the canal, which can be readily done at night Those more wealthy and influential, in these and other ways, generally obtain more water than their due, to the detriment of their less fortunate neighbours, and are thereby enabled to raise superior garden produce which requires much water Those revenue officers who are rather inclined to accept this state of affairs as unavoidable, as having its origin in human nature, and being incapable of amendment, propose to assess the crops grown rather than the land, and, by placing a rate upon the crops proportional to the amount of water that each consumes (those that require abundant waterings, as for instance sugar-cane, being placed highest, and thence downwards in gradations), they argue that the amount of water each individual has taken can be ascertamed from the measurement of its resulting crop, and the assessment he ought to pay is at once found by multiplying the area by the modulus, or rate fixed for the particular crop grown, and there can be no doubt but that if the rate for each distinct crop be properly fixed by those well acquainted with garden cultivation, the result attained by this system will give a close approximation to the true assessment that each ought to pay, The objections to the system are, that it requires an annual inspection and measurement of crops, and that the amount each cultivator pays, fluctuates from year to year, and the system is haidly applicable to irrigation on an extended scale. This method of assessment is called the tinnusway, and although very ingenious, is more perhaps suited to native ideas than to ours. Those who oppose this system would wish to see the water-rate

past by each cultivator, fived at an invariable amount on the area intigated, which would be proportional to the water he ought to get, for was supposed to get, from the canal Nothing could be flatter than this, and mote conscenant with European aloas, if it could only be caused out, but in practice, it is found that if the water-lates be permanently fixed, the system then possesses no power to meet and control those irregularities in the distribution of water, for which the timuswar or trop system, provides so excellent a check, and in consequence, the cultivation of signi-cane and other water-consuming copys, is fostered on the lands of cert un influential cultivators, and the result is that those whose water has been unduly appropriated, throw up their claim thereto and obtain a remission of assessment, so that the area under water-produce gradually contracts, the revenue declines, and a few cultivators make landsome profits

The chief elements that form the value of a water supply from an artificial canal and quantity, quality, and the position of the ground, whether low-lying or elevated, as enabling the oul to retain monkier longer. The soil itself is classed very much according to the system laid down for dry crops, with this difference, that the water being supplied a tificially, the depth of the soil does not mericase value to the same extent as in the case of dry cultivation, not do the presence of faults or deteriorating ingredients decrease its value in the same proportion

The quality of the water supply is soon ascertained by local enquiries, and from the nature of the crops grown. The quantity is detainmed by the abundance of the supply and the number of months for which it lasts. The following six classes are sentiment in practice to embiace all qualities of water supply from a causal, from the very best of that sort down to that obtained from the ram-fall alone.

Class 1 Where the supply is obtained from a good tank or river, in which the water lash till the end of March or Δpul, and the land hes sufficiently low to permit of the better kinds of sugar-cane being grown every second or third year.

Class 2 Similar to the above, but the land being somewhat more elevated, only the inferior kinds of sugar-cane can be grown.

Class 3 When sugar-cane can only be grown should the rans prove very favorable, and this may be the case when the supply of water is the same as class 2, but with the land still more elevated, on, secondly, when the soil is not elevated, but the supply of water fails after the end of December or January, or, lastly, when there is no artificial irrigation, but the land is in a very low situation

Class 4 When the soil is migated from an artificial canal, but is in too elevated a position to produce sugar-cane, but possesses sufficient mostine to induit of a race and an after green crop, or if the after green crop cannot be grown, the moisture should be sufficient to produce an excellent nee crop, or when the land is not irrigated but is sufficiently low-lying to moduce the above crops.

Class 5 The same as the above, only no after crop can be raised

Class 6 When the land is not supplied artificially, but only by rain,
and is in an elevated situation.

The supply of water to both lice and garden land is classed according to the above lules, but the 6th class is evidently not applicable to garden cultivision

In classing the water obtained from Wells, the value depends upon the quality, whether sweet or brackish, the quantity or the number and size of the springs, and the expense of diawing it, which incresses with the depth, also, whether there is sufficient land under the well to allow of a rotation of dry and wet copping. All these points are noted by the classer, as well as all collateral points nocessary to enable n judgment to be arrived at concerning the area the well is capable of irrigating, such as the number of water bags used, length and breadth of the surface of the water, depth of water in the well, and number of hours it can be drawn, especially in the hot weather

It is as well here to notice the manner in which the assessment is lovied eventually on this kind of land, before quitting the subject. It has always been considered good poley to encourage injugated culturation by imposing a low assessment, so that the profits upon the capital employed may be greater than is realized on that engaged in dry cop cultivation, so that the cultivators may acquire substance, and other agriculturists may be thereby stamulated to engage in the superior land of culture. This was not the polary of native rulers, and our enquires into the former condition of this class of men childed the fact that, owing to an excessive assessment, they were hitle if at all better off in their circumstances than other agriculturists. In some extreme cases the assessment was found to be Rs 40 per serie, and the proprietors were in consequence nearly runnel. The

well as other considerations, enable the actilement officer to judge of the extent of reduction necessary, and he accordingly fixes the maximum rate to be levied on canal or well irrigation, the rates for the lower classes can then be easily adjusted

The Area and Class of the Soil and Water of each survey number have now been determined, and there remains to be shown how the Assessment is to be imposed on each. If has been found by expensione, that on an average about one talook, or at the most two, can be conveniently settled by a Supermitendent of survey, in each year, without prejudice to his other duties of check and control.

The strength of a survey is fixed at six measuring and two classing establishments, which are sufficient to finish this amount of work annually for the Superintendent's settlement. The revised assessment is introduced into entire talookas each year, as the records and revenue management of these, being perfectly distinct from the other districts, afford readicy data to work with than would be the case if portions or fractions of these districts were dealt with separately The first question then for consideration is the extent of territory within these districts, for which a uniform standard of assessment is applicable. Many portions of a district are naturally far more favorably situated than others, and these advantages consist for the most part of a superiority of climate, proximity to markets and outlets for produce These are considerations of a permanent nature, and on which an enhanced assessment may be properly levied by Government, all other differences between districts caused by greater agricultural skill and increased capital of the cultivators should not be taken into account in determining the absolute assessment, being not of a permanent character. and as such a system would act as a tax on intelligence and progress, and have a tendency to produce a slovenly and unremunerative style of husbandı v

The district to be assessed as therefore divided up into such distinct portions or groups of villages, as on originary are found to be well defined from each other by strong natural differences of climates, and a different rate of assessment is imposed upon each proportioned to its ability to liquidate it. These natural differences are hardly ever found to be so numerous and varied in a talook of moderate size, say of 100 villages or so, as to demand division into more than these or foun of those groups or classes, and these distinctions are rarely so shoncyly marked as to need the difference of absolute assessment between each of these groups to be more than 20 or 25 per cent

It only emans now to fix the absolute amount of assessment which it may be considered advasable to levy from the entire district about to be settled, as when once this is determined, the ratio in which the relative values of the numbers, as obtained from a multiplication of the classification by the acreage, is to be enhanced, will be the quotient obtained by driving the former by the sum of these latter. This will give a meni ratio, and if the enhancement of some villages above this isto, be countainallanced by others being at a less ratio, the result will be the aggregate assessment required. The more usual method, however, is to effect the object by a kind of trial and error, by a consideration of the assessment of surrounding districts, and other matters, rates are fixed on the groups of villages, and the result of the assessment produced by multiplying by these states and adding the totals together, is compared with the amount that is desired to be imposed, and then alightly re-adjusting these rates again, until the required result is obtained

It is a very complicated question to determine what can safely be taken by the State, and still leave a sufficient surplus with the ryot to render him capable of improving his circumstances and extending his cultivation, and it is one which probably admits of no exact solution. Any one who attempts to ascertam with minuteness from the cultivators, the amount of their expenses for the cultivation of any given area and the value of the crops grown thereon, so as to be enabled to judge of the amount of assessment that can safely be levied, will find them unable to supply him with any trustworthy data Instead, therefore, of attempting the solution by direct means, a method quite as efficacious for the attainment of the purpose in view can be obtained in an indirect manner, by enquiring into the past revenue management of the district and the relative amount and effect of the collections of each year The cultivator has no other way of employing his space capital than by an improvement or increase of his holding, and in those years in which the collections have been moderate. the cultivation may be reasonably expected to have increased during the succeeding year, This effect would also be produced by favorable seasons, by a sudden extension of the export trade and other causes, and, on the other hand, a decrease in cultivation may have been caused by a drought or famine or by a contraction of the export trade In fixing

upon those years when cultivation was extending itself, in order to ascertain the origin or causes of this prosperity, it must clearly be ascentained that the increase of cultivation has been due to the lowness of the preceding collections, and not to other extraneous causes, and we may then rest assured that the agencilities of the country would continue to advance in prosperity if the State demand were lowered to this amount. The cultivator would then be in a condition to meet the full Government sessessment, and to make yearly improvements or additions with the surplus left him. Under the old system, the assessment on the land has been so heavy, that it could only be disknepped in years of exceptional prosperity, and any little surplus left with the cultivators in any one year was eventually secured out of them in succeeding years, and cultivation again declined.

The information collected on the subject of past is rormes extitements should enable us to take with faculty the mutual influence on each other of the assessment collections, and area in cultivation, and it will be found to be very difficult to obtain a clear conception of the subject from figured statements, however elaborate these may be. It can be done best by means of diagrams constructed so as to exhibit in contiguous columns by hineer proportions, the amount and fluctuations of the assessment, collections, and cultivations for each of the years to which they relate The specimen

| Perioda                               | Assessment on<br>cultivated land<br>according to dia<br>gruza. | Other stems con-<br>prising grazing<br>farms, tax on<br>cheep, and fruit<br>trees &c | Revenue of val-<br>lages, not included<br>in diagram | Total revenue<br>from Government<br>land | Retumated survey rental | Excess of survey<br>rental over realiza-<br>tions of past years |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Average of last 28 years              | 77,40G                                                         | 1,956                                                                                | 10,707                                               | 90,069                                   | 1,15,000                | 24,981                                                          |
| Average of 5 years ending<br>1833-34, | 68,280                                                         | 1,508                                                                                | 10,707                                               | 75,495                                   | 1,15,000                | 89,505                                                          |
| Average of last 12 years,             | 76,188                                                         | 2,159                                                                                | 10,707                                               | 89,053                                   | 1,15,000                |                                                                 |
| Last year, 1845-46,                   | 71,820                                                         | 4,988                                                                                | 10,181                                               | 86,989                                   | 1,15,000                | 28,061                                                          |

herewith given, with the necessary explanation and the figured abstract, was drawn up by Majon Wingsto, when submitting his proposals for the revision of the assessment in the Bunkapoor Tholoka, in the Dharwar collectorate in the year 1846, and will serve to explain the method of drawing up these symopess of the past revenue history of a district Similar diagrams accompany all settlement reports submitted by the Superinten-

VOL III

dents of Surveys for the introduction of the revised assessment into new distincts, they refer only to villages under direct Government control, and the items of information are alike for each year, and bear reference to the same villages.

The mam object of the survey is to afford relief to the cultivators of toveriment hand, but the operations are extended over all ahemated hand included within the limits of villages under direct control. No reductions are made in the cesses levied on alternated land, but when it is found that there are in excess of the Government demand, the surplus is remutical to the ahence, and the land entered in the seconds as Government. There are numerous items of land revenue and "huck," or does to village officers and othus, which are consequently evoluded from the diagram, and these hate to be separately noted and taken into account in order to complete the entire is cause is could for the year in which the revised rates are introduced.

In the diagram above alluded to, Major Wingste selected the years 1829-30 to 1833-84, both inclusive, as showing the amounts of collection under which cultivation had been steadily progressing, and as furnishing us in consequence with the data necessary to settle on It will be as well to show at this place how the final result is arrived at from the original observations in the field of the measurers and classers, by means of an example, so as to complete our view of the subject. Let the area of the "Number" be 27 acres 33 goontas, the classification 15 annas and 1 pie at a distance from the village site requiring a reduction of 2 annas, and that it be one of a group of which the maximum rate is Rs 2-4 for dry crop The classification reduced by 2 annas for distance from villages becomes 13 annas and this multiplied by Rs 2-4, gives Rs 1-13-5, which is considered as Rs 1-18-6, it not being necessary to have any rates of less than half an anna. The moduct of this rate by 27 acres 38 goontas. is obtained from the assessment tables, of which a quarter of a sheet is here shown, and the result Rs 51-4-10 is the assessment required

It has been already stated that all imposts of a permenous nature were aboulshed and others absorbed into the new assessment. And an example of each of these processes will serve to show what has been accomplished in each case, and the amount of benefit that has been conferred. A striking example of an impost at once huitful to the cultivators, and through them to the State, is furnished by the tax that used to be leveled on fruit trees Oldoram Lilustrature of the Estant of Government Land in Celaivation Annualla in 128 Villadges of the Brukator Talogy, which her Gross and Net Assessment Thereon Dyning the Lant 28 Years, in 80 far 18 thing lerns the Aberstainarle from (he Hevenue Account.)

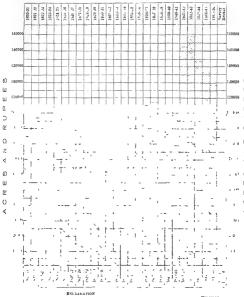

The various stems are measured by the Scale of Acres and Rupees carried acress the Diagram

the Diagram.
The hosh to the Dottal Line carried across each (clumn masks the extent of the Cultivation in Acus, and that of the upper Dottel Lane the area of the whole Government Land.

The heights of the Durker Columns milicate the Nat Rental, and of the Lighter the Gross Assessment, on the Land in Cultivation The Horizontal Red Lines mark the average Net Banial of the years indicated by

The Columns and Bures must a me average new means or self-years indicated by the Columns they are carried even as the estimated Maximum Reptal of the Weblie Burkspool Talook, according to the proposed Rates of the Assouncement, nine-villages creduced from the rest of the Diagram being included in this column

EXAMPLE

lu 1845-46
Artent of Cultivation in | 52,491

Gross Assumement on the 118,684

Not detto detto 71,811 Area of Arabic Waste in Acres, 69,509



The usual practice was to sell the produce of all such trees that stood on Government land to the highest bidder, whoever he might be, and in the event of the occupant lumself not outlindding everybody clse, the purchaser of the usufruct of such trees would have a right of way across his land, and of placing watchmen there to enaid the finit! this would be to the manifest detriment of both parties, the cultivator and the purchaser The worst effect, however, of this minost was that no one was ready to plant trees as the monuctorslan was not engranteed to them talookas adminably adapted from the nature of their soil, for bearing manon, sach, tamaund, and other fruit trees, were found to be almost devoid of these valuable products, owing chiefly to the operation of this tax . and, after its abolition, the usuffact being guaranteed under the new rules to the occupant of the land, a great extension to planting was given, and numerous fine groves, chiefly in the neighbourhood of towns, have sprung un since then, while the planting of timber trees on the boundaries of numbers has been engaged in with spirit by the occupants. The attention of Government having been once turned to this subject, it was resolved with plaiseworthy liberality, to encourage the production of these ornamental and useful adjuncts to the lands of villages, by permitting the assignment of a percentage of the land, in enam or ient free, to whomsoever would undertake to plant groves of valuable trees thereou, and the self-interest and pride of the villagers are alike engaged in forwarding those plantations The produce of fruit trees standing in Government waste is still sold annually to the highest bidder, but the proprietory right in them, in addition to the occupancy of the number in which they stand, is nurchaseable outright, once for all, at any one of these auction sales

An illustration of taxes not peahage of a pennecous nature in themselves, which have been absorbed in the land-tax, is afforded by the sheep and grazing tax. The former of these was leved on every hundred aheep, and has now been absorbed in the ingliet puce which is obtained for the grazing of the waste lands, which, under the new rules, are seld annually to the highest builder. The grazing farms are being gradually absorbed with the extension of cultivation, but so long as any waste remains in a district, it is let out annually, number by number, in the manner above indicated. In addition to these these were numerous "hincks," or dues leviced in kind by different officials, these have been all abolished and compossistion awarded by Government, whenever they are equitably entitled to it, to the responsits

In all the districts that have been settled for many years, the revenue has been found to have recovered itself from the extensive reductions made at the time of the introduction of the Survey rates Its success has been more marked in those districts where there was great scope for the extension of cultivation, and it may be said that wherever large quantities of land are out of cultivation, the fact may be accepted as an indication that the assessment is too high, and that the revised rates should rather err on the side of liberality than the reverse. In the extensive province of Khandoish, which is about half the size of Ireland, the population was about 60 to the square mile at the time of the Survey operations, although from the fertility of its soil, it could easily have subsisted four times that number, and the waste land was of such extent that in many talooks not even the attempt was made to divide it into Survey Numbers The results of the survey operations in that province will, there is no doubt, in the course of a few years, afford a most striking illustration of the wisdom of those liberal concessions which have been lately granted The provinces that appear to be exceptions to the jule of extensive reductions, are those whose history has not been so turbulent as the purely Mahratta provinces, the Concans, North and South, and the large opulent province of Goojerat, escaped in a great degree the scourge of war, with its accompanying evils, these districts have been nearly fully populated and cultivated since the period of the British Government, and any benefit that could occur either to the inhabitants or to the State, from a reduction of the assessment, is so trifling, as to demand but a moderate concession

Another argument, if any more be wanted, in favor of liberality, might be found in the state of the ryots, who were almost always in a state of melabridness to the excars, or money lenders. In many districts minetentias of the cultivators were thus in the hands of these capitalists, and their condition mainly depended upon the individual chiaacter of their creditors. In some parts the agriculture was kept up in a flourishing condition by the capital thus employed, the owners being sufficiently enlightened to keep their chemis in tolerably easy circumstances, but in others, their condition of indebtedness was not mitigated by any such advanced views.

To sum up these remarks, the introduction of the revised assessment is in general attended by an extensive reduction in the land-tax to afford relief to overburdened districts, but in exceptional cases, this rule must be departed from, should there be no valid reason for adhering to it. Under all ercumstances, it can be said with truth of the surrey, that wherever the revised assessment is introduced into a distinct, the ryots in the comise of a few years have emancipated themselves from debt and a new eas of prospectly and progress has been commenced, which will seeme the endoming lovality of the milatants to the Bratish rule

Under the 1 votwar system, the mass of the population is fostered and protected, but it must not be forgotten that the limit to the physical wellheing of a country cultivated by peasant proprietors, is soon reached Every one produces what is necessary for his own subsistence, and when all produce the like commodities, there can be but little of that internal exchange and trade, which forms the chief national wealth, and the prosperity of the country must depend on a much narrower basis, the state of foreign markets This during the last few years has been unprecedently favorable, and the cultivation of cotton under the influence of the high prices juling, has kept pace with the deniand it is not probable. however, that these prices will be permanent, and as a fail takes place. so will the area under exportable produce decrease and cause a reaction and a period of suffering to the population, unless the cost of production be in some manner collespondingly leduced. Government has all the advantages of the position of landloid to the cultivating classes, and can reserve for itself an ample return for its outlay on those extensive internal improvements necessary to increase the fertility of the soil, and maintain a constantly progressive state in their provinces

In the above semarks on the Bombay Revenue Surveys, the printed records of Government have been liberally drawn upon, and in many places the phraseology has been piecewed velbatim, these will be easily iccogmized by those conversant with the surveys, and it has not been considered necessary to mak them as extracts

A C

## APPENDIX

FORM OF MEASURERS' BOOK.

Year, 1868 Day, Monday Present with t Month, November ivey in the Field, Fritoo Keroo Patell, Hurmunt Gorind Cooleurne onree Suddusen Multadur

| int<br>161 | Revenue<br>survey<br>Number | Forma<br>Number,<br>wholly<br>or purily | Name<br>of field       | So<br>Kind                   | Colos | Tentue                      | Owner, Nagojce<br>Chimnajce                                       | Prr*ent<br>on absent | Bergu |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
|            |                             | 21 wholly<br>27 partly                  | Sweet<br>mango<br>úeld | Drs crop,<br>nce and<br>tank | Red   | Tulput<br>pas ut<br>service | Occupant, him-<br>self  Cultivator, Ru-<br>maje Govinda<br>Caddum | 0                    | 10-12 |

Boundary Marks to this number as shown below, will be constructed by Per ю Дегозев





indary Marks, numbered as follows, will be erected for this Number Masonry pillar stones, 8, 9, 10, and 11, earthen mounds, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, the marks on the sid ered 7, have been already constructed for Numbers formerly measured

> (Signed) Wamun Succaram, Measurer, A Estabt

aspected the above marks in the field this day, 10th November, 1863, and found the mpleted, as above shown

(Signed) Wanun Succaram, Measurer,

A. Estabt

| t       | Direction whence the length of Figure and distance where the measured cross staff was applied |    | В            | Breadth in<br>Chains Product |         |     |         |             |   |                   | Acres     |          |          |              |         |        |     |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------------------------|---------|-----|---------|-------------|---|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|---------|--------|-----|-------------|
| No      | Direction                                                                                     |    | fleet        |                              | Leng    | rth | To      | tal         | н | alf               | Looning   | As       | γgΛ      | Kind of Soil | Total   | Uncul  |     | main<br>lor |
| 1       | North-cast,                                                                                   | =  | 5<br>5       | 12                           | 15      | 4   | 6       | 12          | ő | 6                 | 81        | 15       | 8        | Dıy cıop,    | 6 14 14 | 1 12   | 0 5 | 2 14        |
| 2 2     | North-east,                                                                                   | =  | 4<br>5       | 8                            | 5       | 8   | 10<br>9 | 12<br>12    | 4 | 14                | 26        | 2        | 0        | Rice,        | 1 210   |        | 1   | 2 10        |
|         |                                                                                               | _  |              |                              | 11      | Ü   | 5<br>15 | 13          | 7 | 135               | 65        | 9        | 8        | Total,       | 7 17 8  | 1 12   | 0 6 | 5 8         |
| 4<br>5  |                                                                                               | =  | 4<br>8<br>13 | 4 0                          | 4<br>21 | 4   | 5<br>9  | 18          |   | 14 <u>4</u><br>12 | 11<br>100 | 15<br>15 | 13       | Talc square, | 7 20 (  |        |     |             |
|         | Goontas,                                                                                      | -  | _            |                              |         | _   | -       |             | - | _                 | 306       | 9        | 13       | Difference,  | 0 2 4   | 8      |     |             |
| 6       | Deduct land<br>included,<br>Remainder.                                                        | +  | 8            | 2                            | 16      | 2   | 1       | 2           | 0 | 9                 | 9 297     | 1 8      | 0        | Remar        | ks by   | Assis  | ran | т           |
| _       | Acres and goontas,                                                                            |    | -            |                              | _       | _   | -       | _           | _ |                   | 7 17      | 8        | 13       |              |         |        |     |             |
| 1       | Rice land,                                                                                    | =+ | 3 2 7        | 0<br>14<br>4                 | 18      | 2   | 9 3     | 4 1 8       | 8 | 4                 | 42        | 10       | 8        |              |         |        |     |             |
| _       | Acres and<br>goontas,<br>Dry ctop,                                                            | _  |              |                              | L       |     | -       |             | - |                   | 1 2       | 10       | 8        | l            |         |        |     |             |
| _       | Total, .                                                                                      |    |              |                              | _       | _   | -       |             | - | _                 | 7 17      | 8        | 13       |              |         |        |     |             |
| 1       | Deduct for<br>foot-path,                                                                      |    |              |                              | 19      | 0   | 0       | 1<br>4<br>8 | 0 | 4                 | 4         | 12       | 0        | Fixed by     | tne Cl  | assing | bra | uch         |
| 2       | Tank                                                                                          | += |              | 12<br>12<br>0                | 10      | 8   | 4 4     | 8 8         | 4 | 8                 | 47        | 4        | 0        | Total ac     | •       |        |     |             |
| and see | Unculturable goontas, Culturable acres,                                                       |    |              |                              |         |     |         |             |   | 52                | 0         | 0        | Deduct t |              | rable,  |        |     |             |

## FORM OF CLASSER'S BOOK.

DATE, 1st Month, March, 1863 Present in the field with the Classer Patell,

Harres Bhars Techabhare Coolemnee, Kuloobhare Dhurmdass

|     | Current.                       | Former<br>No | Beogna | Cultis at. A<br>or waste<br>when<br>measured | Nume<br>of field | Sot1              | Tentue     | Owner                                                 |
|-----|--------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| - b | 92<br>cultura-<br>le<br>namder | 534 partly   | 1-5-8  | Cultivated                                   | Manguldass       | Rice and dry erop | Government | Occupant, Govinda bin Kalogee Cultivator, none Fallow |

|    | EAST O | F PRI | CLDING | Num | BER () | (ORTH)  |    |
|----|--------|-------|--------|-----|--------|---------|----|
| 1  |        | 2     |        | ^   | 1 23   | G<br>12 |    |
| 13 |        | 17    |        |     |        | 18      |    |
| 3  |        | 3     | ×      | 3   | ^      | 5       | ñ  |
| 12 |        | 14    |        | 14  |        | 14      |    |
| 1  | .^!    | 5     | Y      | 6   | ίχν    | 7       | ١, |
| 12 |        | 12    |        | 11  |        | 1       |    |

## CLASSIFICATION AS FOLLOWS -

| Cultiva<br>Class<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 |                                           | Crop, 0 Waste Portions 1 2 3 1                                | . 0-83<br>0-33<br>Annas<br>16<br>28<br>24<br>10<br>16<br>6 | Ricc,, 0-8   California   O-8   California |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7<br>8<br>9<br>Total,<br>Unculturab                 | 11<br>3<br>2                              | 10<br>1<br>11<br>11<br>Quotsen                                | 0<br>0<br>0<br>1041                                        | 6 Messure has (not) made any matake<br>T hus trees, samage, 2 stamment, 1 pack<br>8 Ruce land in watered from tank in No 106<br>8 Bagwelt cong grown at inter wals of 3 years from a well<br>10 Ruce is grown annually and other crops as well<br>11 Ruce is grown annually and other crops as well<br>12 Ruce is grown annually and other crops as well<br>13 Ruce is grown annually and other crops as well                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 Catile at<br>8 Wells in<br>4 Deduct<br>portso     | e waters<br>repart,<br>as unce<br>ns, 0–1 | ilage, i mile<br>al from tank<br>0 Out of a<br>diturable, acc | 11 milc<br>epair 1<br>cording to                           | 16<br>17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VENTILATION AND COOLING

In 1802, as our seaders are probably aware, a Royal Commission was constituted in England, to Report on the state and defects of the Barrack and Hospital accommodation provided for the amy, and to suggest measures for its improvement. Its Report was presented in the following year, and in 1804 a Supplementary Report was issued, containing suggestions for the Sanitary improvement of Indian stations, with special reference to the constituction of Bairacks and Hospitals in topical climates. In 1863, the Government of Indian appointed Lieut.-Colonel W. A. Crommelin, C.B., R.E., an officer of much Civil and Military experience, to take up the matter locally, and with special attention to Indian requirements, and the important resolution of the Governo General in Council in the P. W. Department, dated 16th December, 1864, gives the final result of this Office's labors for the last two veass.

Although, however, the details of an angement and construction of Barracks and Hospitals were thus practically settled after very full discussion, it was felt that the question of Ventilating and Cooling Barracks and other public buildings in India might, with advantage, he considered by a separate Committee, which was duly constituted at Rookee in 1865, and their First Report has lately been presented. Although it is chiefly occupied by preliminary discussions necessary to clear the ground for useful issuits being arrived at, it sufficiently indicates the probable issue of the enquiry to make it worth while to state briefly the difficulties attending the

First Report of the Committee on Ventilation and Cooling of Public Buildings in India. Roorkee, 1866

subject, and the points to which inventors' attention should be

The Ventilation of buildings in cold or temperate climates, depends on the fact of the an inside a building being waims and therefore lighter than the external air If holes are left in the upper part of a room, the foul air will pass out of them and fresh air can come in through the windows or otherwise. If more powerful means are required, then regular ventilating shafts are provided, by one set of which the cold air comes in, and by the other set the foul air sesapes. The up-cast and down-cast shafts of mines are arranged as is well known on this principle, and half the modern public buildings are ventilated in the same way—the heat of a fire or gas being used in the up-shafts to create a strong draft.

But in a great part of India, the temperature of the external au sevry much higher than that inside a building, and that often for months together, and by night as well as by day. This fact appears to have been lest sight of by the London Commissioners on Tropneal Banacks, their mest important recommendations being evidently adapted only to a West Indian climate, or the climate of India near the sea-coast, and not to Upper India and its hot winds at all Indeed, they acknowledge the difficulties on this point, and recommend its being locally taken up, as it has been. It is evident, from a hitle consideration, that the above fact pievents anything like self-acting ventilation, for doors and windows must be shit to exclude the hot air, while the foul air inside being cooler and therefore heavier, will not of its own accord pass out of openings above To effect the admission of the one and the exit of the other, it will be necessary to create a powerful artificial draft

But for some portion of the hot weather (as said above) it is necessary to cool the air previous to admitting it, and the two questions have to a cetam extent to be considered together. What is now done, as is well known, is either to keep doors and windows shut all day long, an unhealthy practice where a number of men are in the same building, or to put a tatise, or grass secieen in the doorways to windward, keep it wetted, and thus cool the hot air as it passes throught it—the temperature being lowered in this manner from 5° to 20°, varying with the heat and dryness of the blast

The defects of this practice are several,—unless there is a strong wind blowing, very little an comes in through the tatite,—and if the wind is strong, it passes into the room in cold damp blasts, inhealthy to those who are near it, while at the finither end of the room it may be scaledly felt. Unless the tatite is kept constantly wet, of course hot an, instead of cold, is dawn in, and it is difficult to keep the tatite properly wet by hand-labor alone. Moreover, the arrangement is only effective on the windward side of the building, the rooms to leaveral must remain hot. The vegetable matter of the tatite under the constant influence of heat and moisture is also apt to decompose, and render the permeating air un-wholesome.

Attempts have been made to remedy these evils. Grant's trough appearatus ensures a mote equable watering of the tattice—and their mantidotes, consisting of an arrangement of blowers turning on a horizontal axlo, and driven by hand or bullock-power, are used to create a blast when the wind is not blowing. These still remains however the fiftful character of the blast, and the want of any means of diffusing it equally

It may be as well here to note in passing, that Punkahs merely agitate the hot air inside, and though rendering it for the moment cool to those under or near them, do not at all lower the general temperature of a room, not do they help at all in ventilating it. We shall speak of their airangement presently,—but their expense and inconvenience make it very desirable to supersede them altogethen, if possible.

More than one scheme has been proposed for cooling the air without the aid of the tattie, and it is possible that some of these may be effectual, but inventions are apt to forget the large quantity of cool air required—and the expense attending the arrangement Nor will a complicated apparation for a country where unskilled wpikmen are alone available to iepau it when anything goes wrong One inventor, for instance, proposes to force the air through ice, but makes no calculation of the coormous expense to be incurred in making the see A more feasible proposal is that of Professor Plaza Smith, viz, to force the air through a worm like that of a still, surnounded by cold water, the air when thus cooled to be distributed as required—but the power required to overcome the great friction of the hollow tubes, and to provide an adequate supply of air, seems to be have been under-lated, a scheme on the same principle as this, but differing in detail, is still under consideration. Of the warnous lind of blowers, other than the ordinary thermantidote, which have been tried or suggested, Arnott's Hydrostatic Pump is the only one that promises well, and seems at all highly to succeed.

From all the discussion that has taken place, and with the numerous projects submitted, the results at present attained appear to be these —

14. That no arrangement as yet hit upon for cooling the air is better than the grass tattie; and that some better means for waternor it is still desirable

2nd That during the lamy season it is not necessary to cool the air artificially, but simply to blow in a proper quantity of it

- 3.d. That as a blower, nothing has yet appeared,\* preferable to one or other of the forms of the ordinary thermantidote, duven by cooles or bullocks, or in particular places by steam power.
- 443. That the amount of fresh air required has been estimated by the English Commission as 20 cubic feet per man per minute, and this may be taken as the standard. The provision for any particular building therefore, is a simple matter of calculation, depending on its size, number of immates, number of thermantidotes used, and the speed at which they are driven.
  - 5th. That the proper mode of diffusing the fresh air is still an open question; probably it should be by flues from the thermantalote chamber, but whether under the floor or round the sides of the room; whether one or two large inlets will be best for a room, or

Unless Arnott's pump on the gasometer principle, which is still under trial, should prove affective and economical.

whether a number of small inlets is preferable, are still undecided points, and can only be settled by experiment.

6th. That from recent experiments which have been made, the position (as regards height) of the outlets for foul au is a matter of indifference. It will be forced out, wherever the exits are placed, if a proper supply of fiesh air is forced in

If it should eventually turn out, that in many buildings at any rate, Punkahs cannot be dispensed with, the best mode of pulling them with due regard to efficiency and economy has still to be decided. Grant's system of tacadles, which promised well at first, seems latterly to have failed Rotary punkahs have been several times proposed and rejected, and schemes of pulling punkahs by clookwork—by pendulums—and by falling weights, seem as yet not to have passed out of the regions of theory. It seems generally admitted now, that the old broad punkahs with short light fringes are far less effective than narrow punkahs with deep heavy fringes; and if their number is properly accomodated to the size of the room—and the pulling power to the number to be pulled—and if they are carefully hung, it does not seem likely from such evidence as has yet appeared, that the present arrangement will be in principle superseded.

The above remarks on an important question may be of use to many whose attention has been, and is now turned in this direction, as serving to show how the question at present stands, and what more is wanted. It is quite possible, however, that they may be modified by the time the next Report of the Ventilation Committee may be presented, and they are merely an expression of individual views.

#### No CXI

## THE ADEN TANKS

Compiled from an account of Aden by Captain Playfair, and from Official Records, by Lieut S S Jacob, Assist Engines:

The scencity of water supply must always have been a cause of an ansety to those who have from time to time-manistics Adem. Water of a good quality, but in limited quantities, in found at the head of valleys within the craker and to the west of the town, as the wells approach the sea, they become more and more brackeds, and those within the town are unifs for any purpose save ablution. These are in number about 150, of which perhaps do an potable, and yield an aggregate quantity of about 15,000 gallies per dism. They are sunk often in the solid rock to a depth of from 120 to 185 feet, and in the best one, the water stands at a depth of 70 feet below the sea level. An abundant supply of water is procurable out the northern side of the harbour but the difficulty of bringing it into Aden and its liability to be cut off by hostile Arabs, have hitherto indered it almost unavailable. So great has been the demand, that the brackish water brought from Sheir Othman, a village five miles disagnt, has often been cold to the shupping and others, for as much as R 8 8 pc 100 gallons

A project for bringing fresh water from the interior by an aqueduct is now under the consideration of Government

It was doubtless the want of this common necessary of life which induced the first inhibitiants to provide some means of storing supplies of water, and the features of the rocks were well adapted to suggest the construction of Reservoirs or Tanks

In the centre of the Peninsula of Aden is a range of hills, which ruses

almost perpendicularly to a height of 1,760 feet, and forms the wall of the cater of Adeu. On the western side the hills are very preciptous, and the rain water descending from them is rapidly carried to the sea by means of long narrow valleys. On the interior or eastern side the hills are quite as abrupt, but the descent is hoken by a large table land occurring midway between the summit and the sea level, which occurres about one-fifth of the entire superfices of Adeu. This plateau is intersected by numerous ravines, neally all of which course go into one valley, which thus recurres a large portion of the drainge of the promisal. The steepness of the hills, the handness of the rocks, and the seantly soil upon them, all combine to pierent any great amount of absorption, and thus a moderate fall of aim sinfices to send a stependous torient of writer down the valley, which are it reaches the sea not unfrequently attains the proportions of a river

To collect and store this water the Reservous were constructed. They are extremely fantastic in their shapes, some are formed by a dyke being built across the gorge of a valley, in others the soil in fiont of a re-entering angle in the hill has been removed, and a salent angle or curve of masonry built in fiont of it, while every feature of the adjacent rocks has been taken advantage of, and connected by small masonry channels to ensure no water being lost. The overflow of one tank has been conducted into the succeeding one, and thus a complete chain has been formed

These is a tudition in Aden, that aboul a H 906 (A D 1500) the individual who was then Governor persevated in digging wells for sweet watch, and being seconsful the ceserours were perintted to fall to runs, or to be filled up with the débus washed down from the hulls, which would be sure to happen sooner on later, as there were no shield lunds, and in 1869, when the tanks were in piccess of restoration, although the channel had been clemed for about a quarter of a mile above the upper tank, a storm which occurred foreight down used in large deposit of stones and gravel, that Captan Fuller in 1860 constructed shalld bunds across the necks of the water-courses leading to the tanks. Below the shield bunds, and in addition to them across the main ravine, and two bunds which form lakes, and then necessary.

In the shield bunds are inserted grated sinces 2 feet square, to allow water to pass when it iams but slightly, and before it has time to be absorbed by the rock In 1854, Captam Playfau, Assistant to the Political Resident, turned instation to these tanks, and on his own responsibility undertook the task of testoring them, the oxpense being met by the Municipal Fund, and by the money realized by the sale of water. A few runned tanks on the aides of the hills which never were buried or concealed, were the only visible remains of the aucent is eservous, but as the work progressed, the magnitude of the system became apparent, and a further measure of assistance was siftored to Captain Playfaur by the quit ients charged on building grants, being appropriated to the object

Subsequently, at the request of Bugades Coghlan, then Political Readent at Aden, Government granted such sums of money as from time to time were required to early on the restonation without further reference. Each month, as further everwations were made, and the débris with which they were filled was removed, new tanks came to rew, and so the worprogressed under the Seperintendence of Capitan Playfau till February 1857, when illness compelled him to return to Europe, and the work was made over to the Excentive Engineer, Aden. Up to that time, tanks had been completed, the aggregate capacity of which amounted to about 3,588,000 gallons, and the expense incurred in effecting this, amounted to no more than Rs. 11,542, of which Rs. 6,500 had been granted by Government

Subsequently, when a volent fall of ram had afforded the necessary experience regarding the style of work sequired, and the size of the aqueduct necessary to carry of the overflow of No 1 Tank, Captain Playfar's aqueduct was replaced by one betten adapted to resust the immense force sorted by the stream, the walls of the tanks replaced and cleared out by him were also heightened so as to double their capacity, and one tank was greatly increased by using it as a quarry for stone resumed in the work.

The plan will show the position of the tanks with reference to each other, and the sections will show the depths on the section line, but the bottom of each tank presents more on less an irregular, fantastic appearance, according as the natural surface of the rock has been plastered over, or maconry has been used

Each tank is connected with the succeeding one by an open or covered duct, and as soon as one is full the water is conducted to supply the next tank, until the whole system is full, and when the last, a large circular





tank, has received its supply, the surplus water is carried to the sea by a chamel 60 feet wide, the sides of which are dry rubble (slope 1 to 1) with a masonity coping, and across it at every 30 feet masonity bunds are blaced below the surface to notect the bed from scouring.

The plan on which the last, the circular tank, has been constructed is worthy of note, it is built in a sense of imgs or off-sets, mercasing in divincet from the bottom apavads, the perpendicular distance between each off-set is about 5 feet, and the off-set itself about 1 feet in which There are two places whose these off-sets have been omitted to facilitate the drawing of water, over each a puller can be unianged for hosting the bucket. The advantage of these off-sets is the facility with which it enabled men in the first instance to construct the tank and alterwards to offset remain.

All the tanks are furnished with flights of small steps constructed on the sides wherever necessary or convenient

Pehaps it may prove useful to state the manner in which these tanks have been plastesed. Whenever any uncertainty existed as to the nature of the ground, it was longibly paved, leaving joints of about 1 inch width, this lessens the chance of ciercies occuring between the stones which might sometimes occur if they were set close. On this, concide composed of equal parts of lime and gravel was well nammed. The thickness of occurred depends upon the height from which the water halt to fall, about 1 foot in thinchess of concists for 10 feet fall is sufficient. Over this, 3 inches longith casting (composed of I part chuman, I part sand, and 4 libs heavip, per 100 square feet, well mixed) is laid in layers of about 1 inch at a time, and when the risinuse enuits a clear hard sound, the final coat of plaster is added, composed of 10 parts chuman and 1 part sand

The lime at Aden is obtained from coral, and is of good quality Care should be taken to prevent heavy is no from falling on the plaster until it has properly sot, and it should also be shaded from the sun in the hot weather

The total contents of the Government tanks, including upper lakes formed by bunds, are about 11,000,000 gellons. A moderate fall of nan, say about 3 inches in 3 hours, would fill the whole system, and in a few times would repay Government well for all outlay incurred but unfoitunately we have had so bittle nam in Adee since the tanks have

VOL III 2 a

been completed, that it is not fair to diaw conclusions. Every shower of rain saves Government so many impees, and gives the troops and others at Adae the blessings of good sweet water. Hitherto the water collected, owing to the scarcity of rain, has not proved anything like sufficient.

SSJ

### No CXII

# ROADS IN COORG.

Abudged from a Report by Major R. H. Sankey, R. E., Assistant to the Chief Engineer, Mysore.

Ix 1862 a small platform bridge 8 feet wide by 4 feet high, placed in one of the numerous short embankments on the Meicara-Vocrapendispett road in Coorg was carried sway by a flood, and the Engineer, Mr Stoddard, submitted an estimate amounting to Rs 2,110, for reconstructing the work, mereasing the bridge to a span of 12 feet, and raining the embankment throughout—making, in fact, apparently all reasonable provision for meeting the requirements of the highest probable flood

But the floods of 1863, proved much more serious than had been antunpated, and a second design had to be framed, for a bridge of double the capacity Last year's floods coming down with still greater power, and further the labor rate having sensibly increased, a third tevision was found essential, bringing the estimate up to Re 14,960, or seven times the amount originally contemplated

Viewing the whole circumstances of this case, and others bearing a clove analogy to it, the Chief Engineer considered a strict enquiry on the spot essential, and with this object I proceeded to Coorg on the 19th ultimo Having now carefully inspected the works in question, I am cleanly of opinion that the Executive Engineer has acted with all reasonable foreight, in framing his successive estimates, with the data of pierrous floods before him, but that from the daily changes now being wrought, in the physical condition of Coorg, these data cannot be accepted as guides to the future

In the former condition of the country, when dense rolling forest covered all but the mountain tops and the rice lands in the deep interromng valleys, the nam fall was in part sucked up by the redundant vegetation, in part absorbed into the earth-being stopped from flowing off by thickly interlacing 100ts-in part evaporated from countless leaves and stems, and only probably a comparatively small portion, enabled to flow off at once mto the various streams. It appears to me however, that in consequence of the great areas of forest land, now laid bare yearly by the planter, the ram-fall is discharged much more rapidly down the mountain slopes than was formerly the case, among other results giving use to floods of yearly increasing magnitude. That such must necessarily be the result of extensive clearings, would I should think be at once admitted I shall give hereafter certain proofs that at least the argument does not rest on theory-meanwhile the mere statement of the fact, in reference to a country with the known heavy \* ram-fall of Coorg, must give use to vague apprehensions for the future

The consideration of the general question, as to the effects of clearings in other tracts as well as Coorg, on the bindges, amouts, and other river works, down to the ses, though naturally following, is much beyond my powers and piesent object, I thust however I may be excused for deciming it of sufficient importance, even in the limited sense of its dincer effect of Coorg works, to warnest my conventing what was originally intended as simple professional report on two or three individual works, into one of a more general nature, relating to the present position of the Department and the work before is, under the peculiar incumistances above described

The present time also appears for other teasons, suitable to such a consideration of our position. It was not till three years after the British had possessed themselves of the country, that the impossibility of moving a force mito South Coorg—to subdue the rebellion which had those spixing by (1887)—demonstrated the absolute necessity of constituting some kind of Mihitary road, and the Sampages ghant was made by Leutenam Fast of the Eagmeers. The Anachowkon road and Perambady ghant was made some twelve years later, also as a military necessity—the old line to Cannamore, through Wynand and by the Perunih pass, proving altogethen impactaciable. The councering road between Microsa and Veragethen impactaciable.

<sup>\*</sup> Rain-fall it Mercara-1863 61, 185 inches, 1864 65, 143 inches. It m believed to be much heavier at Perfamiliarly ghant

andranett, with a similar military object, was made shortly afterwards. At this moment these three unlitary roads, remain practically the" only ones devoted to wheeled vehicles in the country, and it will be seen from what follows that even these-masterneces of engineering as they were, when first driven through almost impenetrable forests-are in many places quite unsuited to the requirements of the cast traific which has now set in upon them, and which with the altered physical conditions above alluded to. coupled with other causes, threatens to render them entirely unserviceable. unless energetic measures be adouted for their preservation, and reconstruction in places. When in addition to this it is being in mind, that hardly a notion of Coors, with the exception of Nalknad, remains unoccurred by planters, there can be no reasonable doubt that the whole country will be the scene of European enterprise, in a very short period-Coorg in fact forming with Monzerabad on the north, and Wynaad on the south, a vast connected colony It therefore appears to me perfectly clear, that even were the main roads above alluded to, in thorough working order, they would only in a year nartial degree, meet the first wants of the country, and that an imperative necessity exists for devising some practical means of giving a more extended series of communication.

To facilitate reference I have constincted the accompanying Map, from such information as I could procein. The Trigonometrical Survey shows only the old native tracks, and it may be doubted whether the topographical features are very correctly indicated. We have no actual surveys of the Ghaut Roads, they are however here I think sufficiently well laid down, consisten my present object. The heights above sea level have been determined from means, struck on the observations of the Rev. Mr. Richter, Mr. Stoddard, and myself, being however taken with the Ameroid, they can only be accepted as approximations.

With reference to the condition of the Ghant reads, in segand to gradient and soil, I would invite attention to the longitudinal sections herewith given Though the slopes have been roughly determined, without the use of the instrument, they will be found sufficiently accurate for all practical purposes, and show at a glance the weak points claiming early attention

First in the list is the Mercara-Fraserpett road, 19 miles. This is

Carte, it is true, have passed over the new Mercara Codligett read, but the work is far from complete

probably the most defectively threed line in the country, for it will be noted that dishough that is only about 1,000 feet difference in level between the formit (grung an average fall of 1 in 100), these are two places between the 3rd and 5th inches, with gradients of 1 in 9, and 1 in 10, and many others with 1 in 15 and 16. The present condition of the steepest portion is most distressing. The longitudinal slopes being as great or greates than the side slopes, the water texes down the centre of the road, ripping up everything but large boulders, and the surface repears, made from the trifling maintenance allowance, Ris 150 pei mile, are altogether useless

The Coorg hills being composed of metamosphic rock in which felspar is largely present, all near the surface is decayed, and there is very little really good gravel to be piccused. Good gravel indeed appears only to be met with in latente formations, at a few points along the Tulla Cauvery toad, also between Verajendrippets and Perambady, and again on the Bittengall toad with penhaps a few other solated spots. Metal is piccurable either by blasting, or from the embedded boulders met with in excavating the scarps. While therefore presenting great facilities for first formation, it is evident that vary sciticus explicit sculf from the geological structure of Coorg, in regard to two of the main requisites of gluant toads. The first is, that the foundation of the road must be soft and yielding, and that there is no proper to dressing present, for such metalling as may be laid down, the second, that the side scarps and other portions readily yield, and fall away with the eightest run of water on the surface—there in fact beam of colored and contract of the property of the pr

To my mind therefore, a new trace of at least all portions, with grachests above 1 in 18 is first necessary. The potton between Mercara and Sonticoops being the wost, I would uge an enturely new line being minds. Without a more careful examination of the country, trail taxos, levels, &c., it would of counse be quite impossible to say what actual behould be adopted, I am however satisfied that on all professional grounds, as also from the stringent orders issued by the Government of India, in regard to gradients of ghant loads, (the maximum having been expressly limited to 1 in \$2.2) no other conclusion can be arrived at, than a through reconstruction, for the upper portion of this road. Between Sonticoopa and Fraserpett, it will also be observed, that there are in places, very objectionable gradients. The doption of Egrages, or a slightly more





arcantous touts in one or two places, amounting in the whole, to (say) a reconstruction of 3 miles, should I magne, suffice I would also observe that in addition to other objectionable features, lingh jumple lines the road closely for several miles, chiefly in its lower, postons, and if not issured at once by planters (the undergouth being left to pressive the surface) should be eat down to 15 yauds on either side of the road Haltang places for casts and existe off the road should be provided, and stringent regulations enforced regarding them used.

The Sumpages Ghant, 194 miles in length, and leading direct to Mangalore, 15 the next line claiming attention. This great work, the first of the 14 or 15 roads now carried through the Western ghants, is undoubtedly the best in Coorg, and so far as I can judge only requires tuffing rectification between the 9th and 10th miles At the upper portion of the mile the slope is 1 in 12, and for a short distance approaching a bridge over a rayme, at the 10th mile, as much as 1 in 6 or 7 There is a deep narrow gorge at this point, which no doubt rendered the selection of a better line almost impossible, with the features of the neighbouring slopes, shrouded in dense forest. Even now with nearly all laid bare, it is no easy matter to choose another, and although from my own personal examination. I am satisfied the line can be carried by a zig-zag in another direction, very careful alignment will be required. At a rough estimation, I should say 21 miles of new ghaut would have to be made It will be observed that from about the 21 to the 4th mile, there is a counter gradient, this however was essential, in order to get over the saddle on one of the lower spurs of the range, running off towards Tulla Cauvery The ghaut is nearly metalled throughout, indeed I might say paved, in its lower portion. The metal is staring and gritty, and I should fear would in great measure be swept away, if means cannot be found before next May, for protecting it with gravel, and a well formed up roadway

Several slips have occurred in this line, the meet senious one being below the 10th mile stone. This resulted in a great measure from the clearings both above and blow the roadways, and though a passable road has been constructed across the breach, some permanent arrangement must be made for diverting the upper diamage, and leading it off to the stream below. The sade cuttings in the first mule near Microsa are extensibly heavy, one double exarpment being about 90 feet high, and the drop on the lower side of the road precipitous to a desree. Some their growth should be encouraged here to obviate all possibility of a slip which, if it occurred, would be fraught with the most serious consequences Halting places for carts are also required on this ghaut

The total fall in the first 15 miles of this Gland is about 2,900 feet, which gives 1 in 37 for the whole line, but it will be observed that the influence of the counterslope has prevented this being worked out. From the foot of the ghant to the town of Sumpages, 4½ miles, the fall is only about 55 feet.

The next Ghaut in order of succession, is the first 21 miles of the road leading out of Mercara, towards Veersiendrapett. At the end of the 1st mule and after passing the second, the gradients are 1 m 9, and m nearly all other portions excessively severe, so much so indeed that I would beg to recommend entire reconstruction. The side cuttings in the upper portion are also extremely heavy, and as this part perhaps afford the most marked example of the effects of clearings above ghaut roads, I herewith attach a 10ugh sketch which I made of the first mile of this ghaut, as seen from the Sumpages Here it will be observed on the central 'hill, that the planter, to prevent the soil being washed away from his trees, ian the horizontal drams a, a, a, a, a, but these becoming suicharged, buist at different points, forming the perpendicular channels b, b, b, b, at the end of each of which, most formidable breaches have occurred. These four shos in this short space are each I should say at least 100 feet high On their occurrence it took several days with the utmost exertions to clear the road, and in two cases the breaches cauried away the roadway itself, occasioning the most formidable chasms on the low-sales Mv own opinion is that unless some thick growth be at one encouraged on this hill, the next monsoon will see these breaches seatly extended. In fact, there appears every likelihood of the original form of the hill being altered, and the work, in prescrying the road, becoming endless

As a distinct proof that to upper cleanings, are to be attributed nearly all the serious ships which have taken place, I would point to the prosent condition of the cutting mentioned above, as also to the weathered, and apparently perfectly safe condition of many other similar scanps, where the upper surface of the hill has not been distanted. Every one passing through Coorg, has been struck with the greatiful tenches, carned through deep valleys, and along the tops of the highest hills, serving as ancient boundary marks (Kodungse). Some of these are neally 40 feet from





summit to bottom of ditch, and often taken along hill adds with an anglo of 80° to the houson, yet though hundreds of years old, the edges of most of them are as sharp as possible, in spite of the natural monherence of the soil. This simply results from the surface not having been ever disturbed.

The total fall in this ghant is about 550 feet in 2½ miles, giving 1 in 24 over all, there are however two short counterslopes, which have thrown out the remaining gradients

The fourth and last of what may more especially be termed, Ghant toads in Coorg, is that at Penambady—10 miles in length—leading down to-wards Camanono: It will be observed from the section, that for the first 2½ miles the slope is sufficiently gentle, but for the three-quarters of a mile just above the Wotacolly bridge, there is a distressing gradient of 1 m 10 and 12. The road after this is easy and level in places to beyond the 4th mile, from which it drops down to Woonty with geneally far too steep a gradient.

I have year little doubt, that by carrying the line along the southern slopes of the hill at Wotacolly, 14 or at most 2 miles of new ghant would oversome the objectionable gradient above the bridge. Now that the hill sides have been laid bare and planted, it is easy to see that an alternative line has in this direction, but when Captain Francis laid out the ghaut, so dense was the undergrowth and vast the forest overhead, that no neighbouring feature of the country could be seen from below. It was only in fact by lighting fires along the trace and standing on a base topped mountain, commanding the ghaut, that the direction with reference to the adrouning ground could be ascertained. The alteration of the lower nortion of the ghaut is a different matter. Though undoubtedy desirable, it is not easy to see how it could be effected. The point on the section, named the Jemadar's 10ck, 15, so fat as I can judge, the top of a precipice of sheet rock, across the face of which it having been found impossible to work, it was allowed to rule the gradient down to Woonty Once this point was accented, I conclude there was nothing for it but to lay out the ghaut as it now exists, the hill side, along which it is carried, being at far too steep a slope to allow of length being gained by a zig-zag.

I found the upper portion of the ghaut, where the gradients are easy, all in fair enough trafficiable condition and being metalled, but the evils of too steep a gradient were at once apparent lower down Previous to the ghaut



ammit to bottom of ditch, and often taken along hill asdes with an angle 680° to the houzon, yet though hundreds of years old, the edges of most of them are as sharp as possible, in spite of the natural moderance of the soil. This simply results from the surface not having been ever distributed.

The total fall in this ghaut is about 550 feet in  $2\frac{1}{2}$  miles, giving 1 in 24 over all, there are however two short counterslopes, which have thrown out the remaining gradients

The fourth and last of what may more especially be termed, Ghant roads in Coorg, is that at Peniambody—10 miles in length—leading down to-wards Camanance. It will be observed from the section, that for the first 2½ miles the slope is sufficiently gentle, but for the three-quarters of a mile just above the Votacolly busing, there is a statespang gradient of 1 in 10 and 12. The load after this is eavy and level in places to beyond the 4th mile, from which it drops down to Woonty with generally far too steep a quadrate.

I have very little doubt, that by carrying the line along the southern slopes of the hill at Wotacolly, 12 or at most 2 miles of new ghaut would overcome the objectionable gradient above the bridge. Now that the hill sides have been laid bare and planted, it is easy to see that an alternative lme lies in this direction, but when Captain Francis laid out the ghaut, so dense was the undergrowth and vast the forest overhead, that no neighbouning feature of the country could be seen from below. It was only in fact by lighting fires along the trace and standing on a bare topped mountam, commanding the ghaut, that the direction with reference to the adjoining ground could be ascertained. The alteration of the lower portion of the ghaut is a different matter. Though undoubtedy desnable, it is not easy to see how it could be effected. The point on the section, named the Jemadar's tock, is, so far as I can judge, the top of a precipice of sheet rock, across the face of which it having been found impossible to work, it was allowed to rule the gradient down to Woority Once this point was accepted, I conclude there was nothing for it but to lay out the ghaut as it now exists, the hill side, along which it is carried, being at far too steep a slope to allow of length being gained by a zig-zag

I found the upper portion of the ghant, where the gradients are easy, all in fair enough trafficable condition and being metalled, but the evils of too steep a gradient were at once apparent lower down. Previous to the ghant

noads being taken over by this Department in 1862, the Madi's Government had spent some Rs. 60,000 in metalling this line, but chiefly from steepness of gradient, the metal (unfostimately very thinly laid on, and placed on an imperfectly barielled road) was almost wholly swept away, and only traces of it can here and there be observed. In the first roagh shaping of the gluant, many boulders had been left, and others of a smaller size were probably thrown in from time to time, to full up the deep channels out by the water tearing down the gluant, it's diendful condition can therefore hardly be exceedated.

In speaking of the Veenagendiapett Chaut, I have shown the effects of clearings above hill saids scaips. The portion of this (the Periambady) Ghant aheady cleared, showed in many places on the other hand, the erals of clearing on the loyer saids of the road, where the side slopes are great. When forming the original roadway, Captain Francis adopted a sim-



ple barrelled surface as in ordinary roads, thus throwing half thed tampage over the hill sides, by small cuts (a) from the outer diann at every 30 or 40 feet, as roughly shown in the side section. The plan answered adminably in the former uncleared state of the hill sides, fewer cross drains being found necessary, and the thick vegetation on the outer slopes preventing the chance of the soil being washed away and bicaches resulting.

the slopes were cleated of jungle, the whole condition of matters changed. The planter to prevent the soil being washed from the lower slopes, very naturally cut the longitudinal drain A, in the next section. This unfortunately operating in undernming the bank, flequent breaches of the nature shown by the dotted lines, have been produced.

The Executive Engineer, to help out matters as much as he could, has been endeavouring to dispense altogether with the outer data of the road, and throwing the whole drainage into the inner drain, which having thus double its previous work to do, required to be

eased by new cross drains at closer intervals, 52 extra cross drains are



therefore now in the course of construction, but the attendant difficulties ane of a very serious character. To obtain an outfall for these diams, which shall be file from the chances of occasioning frequent blueches, seems very nearly an impossibility where the hill side is laid bare, and unless very think planting can be maintained down the side of the channels, I do not see how the matter can be managed.

For all exacting uncleaved ground along ghant roads, I would venture strought to uge the necessity, of preserving a belt of low jungle, both on the upper and lower slopes, of from 40 to 50 yards wide. Indeed to ordinary observers, it would appear to be quite as lattle in the interests of the planter, as of Government, to cultivate alopes which are so steep that the upper mould us easily washed off, and where, as is not unfrequently the case, such ships occur that plants and all are washed into the valley lalow. Hill sudes are now planted at angles of 45°, 50°, and even 60° to the houzon, when it would handly appear possible to preserve for any length of time, the surface soil on elopes of more that 20°. I am informed that it is the practice on steep slopes, to plant the coffse trees closer together, but in any case the ground between must be kept clean and fice from weeds, so that the evil is only very slightly mitagated.

There are now about 7 miles of the Penambady ghaut to which my remarks especially refer, as the forest is as yet standing, and it is with regard to thus I should be glad to see some decision arrived at The slopes are extremely steep for the last 6 miles of the ghaut, and all along may be observed the noblest spars of Peon (Calophyllum bractectum), Amely (Artocarpus he sula), Chittagong wood (Cichi assas tabularus), Honay (Petrocarpus sansuspea), Bumpengi (Alrehdea chumpeca), Red Cedar (Cadrela toona), and many other timbers, whose value on the coast is I understand rang duly, and which therefore, it would appear most desirable to conserve.

Having described at more or less length, the ghant portions of the through main lines of communication, I would beg to draw attention to the two connecting links, viz the road from the foot of the Vecajendia-pett ghant to Pensambaly—21½ miles—and dinta from Pensambaly discounting towards Mysoro—30½ miles to the frontier

As both these lines partake very much of the same characteristics, I may at once state, that they are n perpetual series of rises and falls our carned across low spuns of hills, with intervening paddy flats. The gradients are frequently very bad indeed, but being for the most part over short pieces, I would not suggest any rectification at present, draught cattle being able to make the needful existion when the strain is not too continuous, metal however should undoubtedly be employed, and the form of the load preserved Felling of high jungle on either side is also much needed in many places

The point however chiefy requiring attention in both roads, is how to deal with the embenkments crossing poddy flats, these having sufficied most severely from floods, dump the last three years—these floods, as I have at the commencement stated, being I believe progressive, in proportion to the extent of land clean of for planting, and hable as has already been the case, to stop all communication, by blowing up the bridges, &c These flats or cultivated Coorg valleys, present quite a poculna section,



the result no doubt of the incoherent nature of the soil before alluded to Instead of gently sloping off into the valleys, the hills terminate

always in abrupt banks (AB and CD) in the above section), which vary from 20 to 40 and 50 feet high—the stream shown at the left coiner, having probably wasdered from ade to ado, (r e , from B to D) much in the manner of the Ganges, and other invers of Upper India, within the inuits of their "Khadir" A intragation channel taken off high up, runs usually along the other ade (D), and the stream when suicharged, numlates a large portion, if not the whole intervening space. These paddy flats vary in width from 100 to 560 yards as rule. Some however in South Coorg much exceed this, presenting magnificent shoets of cultivation girthy densely wooded this.

In carrying a road across such places, (they are met at distances vary-

ing from half to two miles apart,) the plan adopted was to throw an arch ores the six sun at B, also a tannel for the irrigation channel at D, the readway being formed in embankment, somewhat as indicated by the dotted line in the above section. In the middle of this embankment at E, was also constructed a small bridge for the ducharge of surplus mandaton water

These arrangements answered sufficiently well, so long as the floods icmamed within their original bounds-now, however, that the tendency to increase yearly has shown itself in several cases, the migration drain at D. and in more cases, the small bridge at E, have blown up Five embankments crossing paddy flats between Mercara and Veerasendrapett, have thus suffered during the past two years. In the early part of this monsoon, the Kokeloon embankment, close to Veersjendiapett, was for the first time since its construction, (supposed to be 15 years ago,) over-topped, the flood standing 4 feet above the small central budge, which it fairly blew up, transporting the whole of the materials to a distance of some 50 or 60 feet. The bridge over the stream at B, has always been saved by the destruction of the smaller one at E, the mundation water thus venting itself-but it is perfectly clear that if we go on increasing the embankment to what we consider a safe height, and rebuilding the central bridges at E, considerable risk will be incurred of throwing too great a portion of the flood through B, and destroving thus the main works Most of the latter are single span bridges of 40 to 55 feet, and were very costly

In dealing with what, as I judge, has now become a gradually accelerating force, the first necessity is to provide for the safety of the bridges at B



I would therefore instead of raising the embankment and rebuilding the bridge at E, cut down the former and omit the

latter, making the whole assume the section shown, which allows the inundation after a few feet rise to flow over the centre of the embankment and thus yent itself innocuously

There are only two essentials in dealing thus with the matter,  $v_{iZ}$ , first, that the gradient of the approaches shown should be a maximum, and secondly, that the central point of the embankment should be kept as low as

possible consistent with this. I have every reason to believe that no flood would thus intaining the communications more than three days at the furthest, and a few trifling repairs to enthwork would buffice after its reterment.

Having now reviewed the state of the main lines, I will briefly refer to those under construction or proposed

The road now under construction between Mercara-Somwarpett-and Codlinett-444 miles-was commenced some three years ago, and during last year had made such advance as to admit of cuits going over it Of course however the work is far from complete. The original idea in thus connecting Munzerabad and Coorg, was to run the line to Sonticcounth, but it was afterwards altered to Mercara, as holding out greater advantages The line having been laid out, under stringent regulations in regard to gradient, and the trace recenting great attention, the result is a load with uniformly the best gradients in this Province. With one or two very trifling exceptions, I think the maximum gradient throughout the line as far as Somwai pett, may be pionounced to be 1 in 18, 1 in 20 is common on the ghant portions In ascending the hill beyond Somwarpett, I fear the gradient is 1 in 16, but after that to Codlinett, 1 in 19 and 20 is the maximum-the line in most places being very easy and often nearly level Most of the loadway is 18 feet wide. There are places 16. others 14, and even only 12 feet wide but these form a small proportion, and I should think that in three months the full width will be attained from first to last. The work is progressing with very creditable activity

For the Chonabully, a single timber trussed span of 50 feet is proposel, for the Mahdhapoor two similar spans, and for the Mahdhapoor two similar spans, and for the respect of 50 feet. All of these steams run eastward, forming after their junction the Harnghy inver, which joins the Caureny a little above Ramasaminy Cunavi. The Chonabully is narrow, and having a rapid longitudinal fall, comes down with great fonce when in flood—a causeway is therefore mapplicable, as also the manchesance of communication by means of a ferry. I see these force no other course than to construct the bridge as proposed. The Mahdapoor has already had a rough stone causeway thrown over it, which has peafectly with-tood the less two monsoons. As it answers every putpose of eart traffic for mee months in the year, and as further, the communication during the remaining these is now main-

tained by backet bosts, (two wretchedly small affairs which should be epi-teed by a proper ferry boats,) I do not see any very ment necessity for bridging the steem. The sum remarks apply to the Huttyluilly, across which the Eventive Engineer is about to constant a causeway, similar to that at Mabil upon

The next-work of communication now under execution by this Department, is the true of the proposed line from Vesarpenthapets, via Amnuty and Seedapoor to Friedrich—in all 28 miles. Of course, like all Courg reads, the trace is up and down hill, and crosses paddy flats at every one of two unless I found however the gradients all reay fair, the only real difficulty being in, and numediately lending out of, the form of Vecingenthapett itself. Whilm the limits of the town, the main shocts of which have gradients of 1 in 10, it has been found necessary to bring in the new line from the McGena read, and then take it by a 22g-zag up the face of a hill to the east and over a saddle

In addition to the loads designed, and canied out from Impenial funds, others are now being constituted by planters from their own purvate means. Though not having personally inspected these, and thus unable to offer any accurate information regarding them. I think it only right to place on second, however imperfectly, the facts connected with this new and encouraging element of advance, and have therefore shown roughly on the map, the direction of two of the most important of the lines in constitution.

Having now shown generally the condition of the existing work in Coorg and what sectifications are nigently called for, I now turn to a matter of very nearly equal importance, namely the communications needed to keep pace with the rapid spread of European enterprise in nearly every main of the Frovince

The Bagamungalum-Soolealı rovul, has alıcady been sufficiently alluded to That proposed from Veenajendapett, via Nalkınad to Bagamungalum, would if added, open up probably the finest forest land in the court, and with the Soolealı road, supply a through independent Western communication, valuable alike for communication, valuable alike for communication.

The next line, namely, that proposed from Veersjendrapett to Wymaud, would I presume lead, as I have loughly shown on the map, through the town of Kuggutnad, and I would recommend that advantage be taken of this new proposed line to Kuggutnad, to open an enterly new read over this portion, tending more to the east where the he of the ground appears favorable

From all that I can gather, it would appear that Kuggutaad in addition to this direct connection with Veeragendrapett, would equally need a line leading eastward towards Mysore, joining the Anchowkoor road at some such point as Tittamutty

The Scedapoot-Fraserpett and Scedapoot-Pernapatam proposed lines, have already been sufficiently advanted to above, it only therefore remains to note that from Frascrept to Somwarpett, on the Moreana-Collipett load. The necessity for this tood has long been urged, I have therefore roughly shown on the map the direction it would take

The total length of these several district roads may be assumed roughly at 156 miles To attempt to open these, as fully hidged cart roads. even without metalling, would containly not cost less than Bs 8,500 per mile, or a total of Rs 5,46,000, an amount that with the more urgent calls for rectifying the defective ghaut roads and other engagements, rendets it impracticable to aim at this high standard. The main object, which is to execute these works at once, would moreover be defeated. After giving every consideration to the subject. I venture to believe that the real wants of Coorg, would be mot by a system of roads suitable to packbullock traffic, but traced with such care and deliberation, that they may be individually worked out to cast roads, the moment funds can be shared Such roads, three yards wide overywhere, with log bridges, maximum gradients on all straight portions of 1 in 19, and at all bends, of 1 in 22. and having causeways over the largest streams, could, I am satisfied be opened for Rs 600 per mile, allowing the whole network to be executed for Rs 93,000-or, if the work is to be done in four years-requiring an assignment of say Rs 25,000 per annum, in each successive Budget

Very httle more than the actual traceng need in practice fall on this Department, as I have no doubt the planters would find it for them own interest, to take certain lengths of line in their neighbourhood upon contract, and work them out by estate cooless. Nay more, I should think, they would be perfectly willing to do the work at once, I guaranteed repsyment by Government within the specified four years. However, thus is a question they can better answer for themselves. It is clear that for them to do the work, would disturb the labor market less than if we child, and being all of a simple nature and precessly similar to work done

every day on the estate, I think it would be found to answer The Excentive Engines; should of course alone lay down the tasce and specification for the work, naming the terms, and exacting the structest adhenence to all, on penalty of non-payment. The interests of all parties it seems to me, would thus be unit

As showing the importance of such a system of roads, I would beg to make a brief quotation, from an able and suggestive article on " the Southern Ghauts," in No LXXVI of the Calcutta Review, for 1863 The reviewer observes "We have stated above that in 1853, the Madras Commission on Public Works found that the roads of Canara were returning to Government a nett profit of 20 per cent from the two sources of land and salt sevenue, we shall now take the ten years from 1851 to 1860, and show what has been the progress from about the last year, on which the Commission forwarded its ignort, to the last at our command Omitting all fractions below a quarter of a lakh, we find that the import trade rose within the above period from 41 laklis to 254 lakks, the value of expects lose from 30% to 102% lakhs, thus the whole trade increased from 844 lakhs to 1274 lakhs In the same period, the salt revenue rose from £14,000 to £31,000, that is to say, was more than doubled "-and more in the same strain Since this iemarkable statement was made, the spring which has been given to enterprise in Coorg, has mainly taken place, and if we could only analyse the retuins, the direct gain by Madias would, I am satisfied, be shown to be equal to the whole demand I have ventured to claim for the Public Works in Coorg

Before closung this Report it is necessary I should remark that in the matter of labor there are great difficulties in this province. During the monscoon, when the ghant roads require close daily attention, hardly a man is to be had. Mysore cookies who all belong to the agricultural class, have by that time mostly vanished, on find casses and more congenial work on the coffice estates, when each man in addition to his 4 annes per diem, can turn a few annas by the sale of finewood, &c. Mapullay cookies, who tequire Rs 10 per mensem, will only work in the low country at the foot of the ghauts. Madras men will again only work on the Perambady-Anchowkoo road, salt fish being easily procuaed theire, &c.

The extreme unhealthmess of portions of the ghauts also frightens labor away from our works. Not a single cooly can at times be induced to go down the Sumpagee ghaut in the monsoon. Many years ago

Captain (Major-General) Frederick Cotton, proposed to establish single cooly luts at every mile, but this as well as other similar attempts in the same direction, have falled signally M. Stoddard has howeven now, with the sanction of the Chief Engineer, commenced the construction of permanent cooly lines at convenient distances and in comparatively health possible. Nine of these now in hand are shown on the map. A small but attached answers for the road overasor. This system certainly holds out fair hopes of success, but still labor must remain precauous and capeniary, coming as it does from a distance.

PS.—Since writing the above, I have incidentally learned that the mean hurrying down of floods adverted to above, accompanied by breached roads and hlown up budges, followed the first elearnings in Coylon, but that some kind of equilibrium has been of late years established by a sensible falling off of the yearly quantity of ran.—to the evtent of one-third the pierones amount. My informant, however, could nether afford me accurate information nor refer me to any printed second Should this enquiry prove to be well founded, a senious question will follow as to the effects of clearnings on the summer water of the Cauvery and the irrigation dependent theseon.

R. H S

11th November, 1865.

### No. CXIII

### ON THE THEORY OF ARCHES.

BY ALEXANDER H. MACNAIR, Esq., Resident Engineer, E. I. Railway.

This paper is an attempt to construct a theory which shall be of practical value, and to demonstrate the same without the said of the higher mathematics. In order to present it in a form sufficiently complete to be intelligible, within the limited space which can be afforded, much of the reasoning is merely indicated, and no effort has been made to distinguish what is novel from that which is only a reproduction of the works of others

MOTION AS OFFICED TO STABLLITY —The failure of an arch or other building implies motion among its parts, for it cannot be said to have failed till this has occurred.

A stone resting on the plane AB, Fig. 1, and still remaning in contact with it, may be mored in either of the following ways —Let, It may shide towards A or B. This is called motion of translation O: 2nd, It may turn on the edge A on B. This is called motion of rotation O: 8nd, It may by moressed pressure approach nesers to AB, or vice ver six If the pressure is insufficient to crush the stone, it will tend to produce test on stability, but otherwise motion or failure. And no other kind of motion can take place in the stone still remaining in contact with AB, which is not a combination of some or all of the above

Now, if the pressure be unequal, the stone may be curshed at one end of AB and not at the other, causing a motion of rotation, the centre of which is a point between A and B. And thus is the only case which occurs

in practice in an arch Therefore the stability of arches is endangered only by unequal messure

[Throughout this paper the points of support of the arch are regarded as immoveable ]

THE LINE OF PRESENTS—Let Fig 1, be the vertical section of a stone of equal thickness, passing through G its centre of gravity, and intersecting its horizontal plane of support in the line AB. It is evident that the line of direction (of gravity) GC bisects AB, that the pressure on AB is equal everywhere, and that the total pressures on each sude of GC are equal to each other

In Fig 2, let the shape of the stone be altered, its weight and other conditions immaring the same as before. Then the total pressures on sech side of GC, are still the same, but the pressure is greater at A than at C, and at C than at B, because C is neares to A than to B

If now, as in Fig 3, we make CD  $\equiv$  CA, and cut off that poston of the stone supported between D and B, and support it on the stone itself, so that the centre of gravity remans on the same vertical line, the area of support is thereby dimmashed, at the same time that the pressure at A is reduced, because the nuessure on AD is now made somal everythms.

In Fig 4, let GC be the line of direction (of gravity) of an aich stone supported on AB The pressure is greatest at A

In these examples GO is the Line of Pressure.

But the aub-stone may be acted upon by another force besides used the weight, as for instance, an external force in the direction DE,  $F_{ij}$ , V. Then the centre of pressure is at E, where this matisacts the direction of gravity. And the Lime of Plessure is in the direction of the resultant of of the two forces, intersecting AB in some point F, and the pressure is greatest at A or B, according to their proximity to F, and equal overywhere only if F bisect AB.

To put these results mto the form of a definition In the vertical section of an arch, at right angles to its axis, there is a line of contact between every two adjacent vouseours, and a point in that line which divides equally the total pressure exerted by these vouseous against each other. The line which passes through all these points is the Luni or Passeums

[I have pursued this investigation on the hypothesis that the material is compressed, and that the resistance developed, (which is the pressure,) is

## THEORY OF ARCHES









correctly measured by the amount of compression. The following is the result in algebraic symbols-

$$\begin{array}{ll} a = \text{AF.} \\ b = \text{FB.} \\ p = \text{pressurent F (mean)} \\ x = \text{ ditto A (greatest)} \\ y = \text{ ditto B (least)} \end{array} \right| \begin{array}{ll} x = p \frac{b^b + 2 \, ab - \sigma^b}{b^a + a^a} & \text{Let } y = 0 \\ y = p \frac{a^a + 2 \, ab - a^b}{a^a + b^a} & \text{and } b = a \ (2 \ 4142) \end{array}$$

so that if  $\Lambda F$  is not more than two-fifths of FB, there will be no pressure, but an open joint, at B ]

Before proceeding to the next head, it is necessary to define the sense in which certain terms are used in this paper.

Moving Load requires no explanation,

Permanent Load is that which is necessary to render the arch useful
At the crown of the aich there are always the aich-stone and the permament load on it, and occasionally the moving load also. The permanent
load is uniformly distributed over the soan of the arch

Backing is that which remains on the arch-ring when the moving and permanent loads are both taken away. It is more or less essential to the stability of the arch, and in reference to its weight, must always be taken into consideration along with the arch-ring.

Arch-ring requires no explanation

Structure includes all of the above except the first

CAUSES WHICH DETERMINE THE LINE OF PRESSURE—1st Weight of Structure.—In illustration of this I shall consider one case, viz, that in which the structure is designed so that the Line Pressure shall bisect all the lines of contact

And for the present let the Permanent load = 0

In Fig. 6, let HI, IK, be straight lines joining the centres of gravity of three arch stones, of such dimensions that the horizontal distance of I from H is equal to that of K from I I is required to determine the conditions of stability of the middle stone, so that the Line of Pressure may pass through the points H, I, and K.

The diagram itself will show how this is accomplished. The point I is kept at rest by the equal and opposite housential forces, Li and NI, and the vertical forces PM + MI, which are together equal to the opposite force OI. Now MI is the whole weight supported at H, and because this is not sufficient at I we have to add PM, which must therefore be the weight of the such stone at I, and the backing directly above it— It remains to calculate PM

In Fig 7, we pass on to the consideration of blocks of masonry having their centres of gravity in ventral knes which are at equal distances from each other. These blocks make up the structure, which in this case consists of the meh and backing alone. And by comparing Figs 6 and 7, it is oradest that to calculate PM for any one of the visited lines, we must find the length of the portion cut off from that line, and deduct from it the length of the portion cut off from the line before it (towards the centre). The remainder is PM. This can be done in various ways.

Tables are given below for Radius davised into 10 equal parts. Their application will be readily understood, bearing in mind that PM, at the crown is half the weight of the ventural block, and in every other position it is the whole weight. The first three Tables are general. No. IV requires to be made out for each arch, after the Radius of the Lane of Pressure and depth of the key-stone are known. It is subdivided to show the difference in backing between two arches otherwise allike, caused by a difference in the depth of the arch stones, which is worthy of notice. Fig. 8, shows two semi-arches dhawn according to this Table.

RADIUS DIVIDED INTO 10 EQUAL PARTS.

| No of<br>division from<br>contro,              | I                                                                                      | RADIUS = UNITY                                                               |                                                                              |                                                                               | Radius = 10 rear                                                               |  |  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                | Table I.                                                                               | L Table III.                                                                 |                                                                              | Table IV                                                                      |                                                                                |  |  |
|                                                | Versed sines                                                                           | Differences of<br>versed sines or<br>lengths cut oft<br>in Fig 7             | sed gines or inst Table, or gths cut oft                                     |                                                                               | Height of<br>block when<br>key stone =<br>2 feet                               |  |  |
| 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 0000<br>0050<br>0202<br>0461<br>0835<br>1340<br>2000<br>2859<br>4000<br>5641<br>1 0000 | 0050<br>0152<br>0253<br>0374<br>0505<br>0660<br>0859<br>1141<br>1611<br>4359 | 0050<br>0102<br>0107<br>0115<br>0131<br>0155<br>0199<br>0282<br>0500<br>2718 | 1 00<br>1 02<br>1 07<br>1 15<br>1 31<br>1 55<br>1 99<br>2 82<br>5 00<br>27 18 | 2 00<br>2 04<br>2 14<br>2 30<br>2 62<br>8 10<br>3 98<br>5 64<br>10 00<br>51 36 |  |  |





This reasoning is believed to be correct for that portion of the arch which is near the crown, for there are no forces acting on it, except its own weight, and the resistances by which it is supported But as we approach the abutment, another force comes into operation which increases the stability of the such without adding to its weight. In Fig. 9, let PM be determined by convenience instead of calculation, and be less then OI - MI Then making III = IP, there remains a horizontal thrust VN to be balanced This will be accomplished if we have on the abutment at or above that height, a weight of masonry sufficient to resist the horizontal thrust VN by its friction, the abutment itself being immoveable Fig 10, shows the same two semi-arches designed according to these principles. The two vertical dotted lines show the theoretical division between the backing which acts directly by its weight, and the mason u which acts by its friction The horizontal dotted lines indicate the points in the Line of Pressure which receive support from this last, and the figures outside give the sectional area which I have calculated is required at each point. The whole houzontal thrust of the aich must of course be balanced by the whole friction developed. It is only further necessary to provide against the backing being overtuined, which I have here done by extending its base. This is not advanced as a desirable model to copy in actual construction. It is the development of the theoretical principles on which we should design an arch, to stand even when built of very soft materials, because they would be used to the best possible advantage.

We have hitherto considered Permanent load = 0. But to make the arch of use there must be some permanent load. It will form a portson of PM at each point, but the relative values of the different PM will remain as before. Indeed there is no reason why the moving load also should not be included in PM, as we shall see further on.

2nd. Elasticity of the Materials of Construction—The most general notion of elasticity is an effort on the part of the clastic substance to assume its normal shape. Those dimensions which have been extended tend to reduction, and those which have been compressed, to increase. As we assume no adhesion in the materials of the arch, the elasticity in this case includes compressibility alone. If the compressibility were great, it would materially affect the Linio of Pressure, by electrosing the arch after it was buttle. But it is so small that we may neglect it epopration in this

respect It affects the Line however through the mesonry which acts by its friction. For this missoury earch no pressure on the such till it is first pressed by the srch, which the compressibility of the material does not permit without an increase in the length of the radial line, accompanied by a decease at some other point, probably at the crown. Hence the form of the arch undergoes alteration after it is bull, in consequence of compressibility. It is enough to direct attention to this fact without attempting to push the investigation further. We cannot prevent the operation of the cause, but we may do something to neutralize its effect in strateful construction.

3rd Monny Loads —We have seen that we may construct an arch so that the Lune of Pressure shall buset the lues of contact under one set of conditions. The converse of this is a problem much more difficult to solve, riz, to determine the position it will assume under different conditions.

If we fall back on the principle of applying more weight to counteract the horizontal thrust as the resultant becomes more nearly vertical, we shall find that the weight required at the springing of a semi-circular arch is nothing less than infinite. Hence we might be justified in concluding that the Line of Pressure will bisect the line of contact at the springing or a little below it, and that this result would not be affected by any change in the moving load which is finite. There is no doubt that this conclusion is theoretically perfectly correct, and there seems to be no reason why the Line of Pressure should not follow exactly the same curve, when we balance by other means the horizontal force for which this infinite weight was required The subject is difficult to reason upon and not directly profitable, for there is no practical question as to the stability of the lower part of a semicircular such. And we shall fall into no practical erior if we assume that the horizontal distance between the extremities of the Line of Pressure does not vary, whatever may be the variation in the load, and adopt this principle as the ground work of our reasoning in arches of every variety of form-segmental, elliptic, or otherwise

If a green load be placed in any position on an arch of which this punciple is true, we know at once how much of its weight is supported at each end of the Line of Pressure, because we know its horizontal distance from each end. And we shall determine the amount of horizontal thrust due to the load, if we can ascertain the vertical position of its point of support. Now, this is approximately the same as that of the block of masonry on which it rests. If we assume them to be identically the same, we may combine the pressures of the structure, and the mornig load, both vertical and horizontal, and so construct a curve which will vary but very slightly from the actual curve of the Inne of Pressure (Tips, 11, 12, 13). But aften having determined the slape of the curve, and knowing the horizontal position of its extremities, we have yet to fix its position vertically, which we may do, approximately, by taking into consideration the elasticity of the materials. For we know that the pressure on the outside of the arching will be greatest at a, and on the inside at b, and that the Line of Pressure will adopt such a position as to equalize these greatest pressure. And without outering into calculations it is sufficient to suppose that this is accomplished when the curve at a and b is qualify distant from the line which passes through the middle of the arch ring, by which the vertical position becomes definitely fixed.

We can thus determine the Line of Plessure when a given load is placed on an arch, in which the Line of Plessure would pass through the middle of the arch-ing when there was no load on the structure. Conversally we may design the arch to estasfy this condition when a certain Moring load, is on the structure, and then determine the position of the Line when any portion of this load is taken away. This is the method here adopted, for the following reason —

Let n = greatest Moving Load which can possibly be placed on one division of the arch, of which there are 20. Then the whole load may possibly be 200, but not more. And as this will cause the most severe test. which can be applied, we ought to design the arch so that the Line of Pressure shall pass through the middle of the arch-rung when the load as 20n.

Figs 11, 12, 13, show the position of the Line of Pressure, calculated according to these principles under several different conditions

In Fig 11, the semicrole shows the Line of Pressure under the maximum load (20n), and the other curve shows it when all the load is removed.

In Fig 12, the sharpse curve shows it under a load of 7n apphed at the crown, the remaining load of 13n being removed from the haunches (6½n from each side) The disturbance of the Line under this load is a maximum, that is to say, it would approach more nearly to a semicrice, if the load were either increased or diminished. The flutter curve shows the Line of Pressure under a load of 9n apphed at the haunches (4½n on each you. III

side), the remaining load of 11n being removed from the crown. The disturbance in this case also is a maximum.

Fig 13 shows the Line of Pressure when the load is removed from one side altogether, and also from the central division, being the nearest approach to an arch loaded on one side only, which the present method of investigation admits

These curves are calculated on the hypothesis that the load n is equal to 4 times the weight of the block of mesonin whose centre of gravity has in the vertical radius, which is of course greatly exaggenated. I have done so to show a seasible difference between the different curves, on the small scale on which they must be printed. With the exception of the semicarde they are, as explained, only approximations, but probably close approximations, to the true curve of the Line of Pressure under the conditions indicated.

The effect of velocity in increasing the pressure of a Moving load is a consideration closely connected with this subject, regarding which however there is but little known even in the case of non girdes, and still less in any other

Defin of Arch-ring —An arch-stone may be considered in two ways, viz —1st, As a postion of the arch necessary to its stability, and 2nd, As a postion of the arch which enables it to carry loads

1st —In Figs 6 and 7, I have illustrated the conditions of stability of an arch constructed to stand by itself, without reference to its capability of sustaining any load. The weights of different portions and the pressures exerted by them are there measured by constant quantities, which must bear the same proportion to each other in every case. If, therefore, the maternal which we select to build the arch be sufficiently strong, the quantity in which we use it is a point of no importance. If the arch can be built of brick, it is just as strong if it be only one birds thick as if it were ten. For every square much of sectional area to support weight, we have exactly the same number of culic inches of maternal to be supported. We may increase nor dimmiss the quantity as we choose, but we can neither uncrease nor dimmiss the original section.

2nd —Let us now consider the arch stone as a portion of the arch which enables it to carry loads If the material be, however little, stonger than is necessary to support the arch, its remaining strength is available to carry loads. Here the depth of arching becomes important, for the excess

I WALL BOAT!

THEORY OF ARCHES





of strength in one square unch of bearing surface becomes multiplied by the number of square inches, and the lead which the arch may sustain is therefore in proportion to its depth. Moreover, if the load be not all permanent, there must be a certain depth in the arch-ring on account of the disturbance in the Line of Pressure caused by an alteration in the morrang load. Therefore an arch-ring which has to sustain any load, requires a certain amount of depth to give it strangth. And if any portion of the load be variable, it requires a certain amount of depth to give it stability.

Although it is necessary to consider the arch stone in these two ways separately, in order to arrive at a correct notion of the dates which it has to perform, we do not require to keep up the distanction any longer Having assumed the greatest possible moving load, we may combine that with the weight of the structure. Then the arch-ing is of sufficient depth when the two following conditions are fulfilled —list, The extreme pressure must not be greater than the maternal can resust, 2nd, The depth of arch-ing must be sufficient to permit the greatest possible distributions of the Line of Pressure without binging it dangerously near to either extremity of any one of the lines of contact

Thus phase "dangenously near" has a precess meaning When the whole arch is uniformly loaded with its greatest possible moving load of 20n, the pressure in each line of contact is equal everywhere. When any portion of this load is taken away, the total pressure on each line of contact is diminished, but the Line of Pressure lawing been disturbed, it is greater at one end than at the other. And if the pressure at either end exceed the original pressure under the load of 20n, then the Line of Pressure has approached "dangerously near" to that extremity.

The next step towards the depth of auch-ring is to ascortain the rule according to which it ought to vary in arches of different proportions. The object in vary is of course to seeme an equal degree of stability in each. Now the stability of the arch is affected by the four following magnitudes—1st, The radius of the Line of Pressure, or (in less accurated terms) of the arch at the crown, 2nd, The depth of arch at the crown, 8nd, The weight of the structure, and 4th, The weight of the moving load, or decrease the depth of the arch at the crown that if we indecess the weight of the structure, or decrease the depth of the arch, we must increase the weight of the structure, or decrease the length of the radius, to obtain the same decree

of stability in the aich. This condition does not imply a proportion between the four terms, yet we see that if we make them proportional it will be satisfied to some extent. For, if we make the radius to the depth, as the weight of the structure is to the weight of the moving load, then we cannot increase the load or decrease the depth without either increasing the weight of the structure or decreasing the length of the radius. But it is more in accordance with the punciples aheady laid down to compare the weight of the moving load with that of the structure and moving load combined, which we may call the whole weight. Now let R = radius, D = depth, L = load, W = whole weight, and let L = load, and v = whole weight, of an arch whose radius and depth as each = unity. Then the proportion is R; D; W; L, or P = \frac{1}{12} \text{Now, the load being the same per foot run for every arch, may be expressed in general terms L = Rl, and the whole weight depending on the length of radius and depth of such—may, W = Rlbw, whence the general equation becomes

$$\frac{D}{R} = \frac{Rl}{RDw}$$
,  $D^{0} = R \frac{l}{w}$ ,  $D = \sqrt{R/\frac{l}{w}}$ 

so that the depth of arch should vary as the square root of the radius

 $\int \frac{l}{w}$  being a constant quantity

I have not been able to assign a value to this constant. The value given in practical treatises in 0.12 for single arches, and 0.17 for arches in series. There is no doubt that these values have been arrived at by careful comparison of good examples, whether the result can be verified by theoretical reasoning is a point I am at present unable to determine. The proportion which should exist between I and we is probably involved in the conditions required to prevent the Line of Pressure from approaching dangerously near to either extremity of the line of contact (see above)

If it be desired to morease the depth of arching from the crown towards the haunches, as is frequently done in segmental airches of large span, the principles of this theory can residily be applied to Jay down the rule according to which the micrease should be made In Fig. 8, the total pressure on I from above is HI, and on K is IK. Therefore, the strength of the arch between I and K should be greater than that between H and I in the proportion IK to HI. In Fig. 7, we may at once proceed to the limit, and make the lengths of the arcs cut off be the micreaure of the depth at the middle of each arc. These are give nine dimensions, and we can also find two more, viz, one at the crown where the pressure is only horizontal, and its measure is one division (one-tenth) of the radius, and the other at the springing, which is infinite

This principle may be applied with advantage in very large segmental arches, in which the rise is not more than one-fourth of the span, see Fig 14, which is drawn according to the following Table, giving the calculated depth for the nine intermediate points when the depth at crown is 1

| Horrzontal distance | Depth | Horizontal distance | Depth   |
|---------------------|-------|---------------------|---------|
| Crown               | 1 000 | 0.6                 | 1 198   |
| 01                  | 1 001 | 07                  | 1 818   |
| 02                  | 1 012 | 0.8                 | 1 522   |
| 0.8                 | 1 083 | 0.9                 | 1 928   |
| 04                  | 1 070 |                     | 4 509   |
| 0.5                 | 1 120 | Springing           | ınfimie |

Poirss or Ruyune—If the theory now submitted be correct, we shall be able to get rid of these points altogether. An arch desgined according to thus theory, if it be loaded with its greatest possible load of 90n, has then no points of rupture. It may fail if the material be simply-crushed, but not otherwise, for the Lune of Pressure bisects all the lines of contact, and the pressure in each of these is their force equal everywhere.

Such is the condition of the arch under the greatest possible moving load. Therefore, we cannot possibly distinct the Line of Pressure, except by taking away some of the load. Suppose we take away all the load from one side of the arch and none from the other, then we have disturbed the Line of Pressure probably to the greatest extent possible. But we have also reduced the moving load by one half. We must now scentain whether there is any portion of the arch-ing under these altered encomatances which bears a greater pressure that it did at first. If there is not, then there is no point of implaire. If there is, we may still hope to remedy the defect by an alteration in the proportions of the structure and its load.

To ascertain whether any point of supture does exist, is simply a matter of calculation, which the theory shows us how to perform approx-

mately. Nor is this all, for the approximation may be used as a field point from which to start new calculations, the results of which will still more near the truth. And I have no doubt that by successive approximations we might attain to any required degree of accuracy. Thus it may perhaps be possible to bay down a certain proportion between I and (see above) which will exclude the possibility of a point of rupture if any arch designed according to the formula  $D = \sqrt{R} \lambda / \frac{1}{2\pi}$ .

Summary —The propositions advanced in this paper are briefly these —

1st —That it is in our power to cause the Line of Pressure to based
all the lines of contact between voussours, under one set of conditions

2nd —That we should construct the arch so that these conditions shall be satisfied when the greatest possible load is placed on every portion of the arch

3rd — That the depth of srch-ring of an arch which does not carry weight is independent of its span or ladius

445.—That the depth of aich which is required in proportion to it radius, depends on the proportion which exists between the weight of this structure and of the moving load, and also in some respects on the velocity with which the load moves, and that the conditions of this latter relation are but hitle hower

5th -- That arches may be designed in which there shall be no points of rupture, properly so called

A. H M

25th June, 1866

# No. CXIV.

### RIVER WORKS ON THE GOGRA

Memorandum on the means employed for the demolition of Sunker Trees and Kunkur Rocks on the River Gogra in Oudh. By Lieut. W. J. Carroll. R E

The banks of the Gogra for a large proportion of its course, from the north of Oudh to its junction with the Ganges above Dinapore, cause sats of alluval soil, deposted by the nree utself m its higher floods, and liable to be demolshed as rapidly as they are founded, in their destruction, villages and trees are caired away, and the latter, when of any size, generally remain fixed in the bed, and become dangenous obstacles to navigation, more especially in the rains

In addition to this danger, common to all rives with alluvial banks and subject to service floods, there are a large number of sunker kunkur rocks and ledges projecting from the main bank where it is formed of that material. Many of these rocks are detached, but the majority of them are connected with the bank by beds of kunkur at greate or less elights under the surface. They are in fact but the more elevated portions of such beds, and the complete demolition of a rock, would, in the majority of case, movies the surface, but also that of large contiguous beds in depths of several feet of water, which is, a much more extensive operation than that generally implied by the "removal of a sunkern rock".

During the last two cold seasons, works have been in progress for the removal of these dangers. In the case of trees sunk in the channel, no difficulty has been found that cannot be easily surmounted, but the method that has been need for the removal of those builed in saud below water-mark is still open to improvement. For the removal of kunkur rocks, no large operations have been yet undestaken, and the mede which has been employed in the little that has been done, may, perhaps, also be improved upon. Operations were commenced last year under unformable entermistances, and without the time for procuring proper appliances, the means flust employed will therefore be quoted rather, as examples of what to arould than of what to initiate, in this way thy, may be of some service.

It is necessary, in the first place, to describe the general features which produce the difficulty of removing a sunken tree The current of the Gogra flows in many places 21 miles an hour, or 3 6 feet a second This speed is quite common round the edges of a kunkui rock, or between the branches of a sunken tree, in many such places it is much higher than this, and as the pressure of the current is proportional to the square of the velocity, the difficulty of working boats, or placing charges of gunpowder may be considered to merease in the same ratio. The trees are found sometimes wholly, sometimes partially, immersed in the channel, or they are found partly or wholly buried in the sands, and only creating danger in the rains, when the floods use over their branches and hide them, or they are found thrown up on the sands and not imbedded, or lying fallen on the banks leady to be swept in at the next floods, but wherever they are found, they offer a very indifferent mark for the action of gunpowder The 10 undness of the branches and then small surface compared with their strength, the toughness of the roots, and the massiveness of the stem, combine to make the nemoval of a large tree a tedious and difficult matter It presents no large and weak surface like the hull of a sunken ship, and it has usually in shallower water which offers less resistance as tamping to the charge When broken up, the pieces, often of great weight, have to be dragged in and lifted up upon the high main bank, to prevent their being again carried into the river during floods, and becoming fiesh obstacles. The above description applies to the largest class of trees, of which many have been found with stems 10 feet and more in diameter. The removal of a small tree is of course proportionally easier

The means employed for the blastang of trees last year, in the absence of better ones, were charges of from 25 to 50 lbs of gunpowder, contained in the cylinders, and fired by means of tun tabes rammed with fuze composition, and attached to the cylinders by a water-pixed joint. The cylinders were provided with loops of mon-wire pixeling from the side, by means of which they could be lowered into the selected spot, by sliding them down bamboos, pixeriously driven is and stayed against the bianches of the tree. This method of placing the charge has been retained, as it is found that no moderate weight attached to the cylinders will retain them in their places in a strong current, and because in many places a divercannot be safely sent down to place the charges.

The mode of firing by fuze tubes was abandoned as soon as possible, it was very inconvenient at any time, and the tubes were hable to break, they were also very uncertain in depths even of 6 feet, and they could not be employed at all in considerable depths

Becktout's fuze was not procurable at the tune, and Runton's waterproof fuze, though obtained, was not of the quality fitted for burning to any depth under water with certainty. Bickfout's fuze has since been obtained from the assenal at Allahabad, but has also proved uncertain in depths of from 10 to 15 feet. However, I am not aware whother it is of the same quality as that employed in submaine works in England, and denominated Sump fuze, 'and it is moreover, possible, that the would often the futeron against the bianches of the tree caused by the strong curient in which it was here used, may have rendered it less watertight than it would be in still water.

A third method of firing charges employed last year, and in the present, has been found very effective and,—granted that the cylinder and tube have been properly testod,—it is perhaps the most centain of all Instead of the thin in tubes above described, a table of about three-fourth inch diameter is employed, and soldered into the cylinder near one edge A thin bamboo lashed to the cylinder and tube secures the latter from being injured, and the cylinder and tube secures the latter from being injured, and the cylinder and tube thus prepared and tested can be stored in the magazines ready for use. The testing is done sumply by filling the cylinder with water, through the tube, till the latter is full to the top. If the cylinder will stand the pressure of a 10 feet head of water thus applied without leakage, it will bear to be immersed (when filled with the charge) to a depth of 15 feet, or if very tightly filled, to a depth of 90 feet. The charges thus prepared may be placed, as before described, by shiding them down on bamboos into the chosen spot. The firing is effected in the following way, which I believe to be novel. Into the top of the tube,

VOL III. 2 L

which projects above water, is fixed a faze which is ranimed in a tun tube 9 inches long and of a slightly coincil shape. The composition of the fuse contains near its head a pellet of riso of about half the dameter of the lower end of the tube. The burning of the fuse makes the pellet read-hot, it is prevented from blowing out upwards by two cross wries, and consequently when the fizes has burnt out, the pellet drops through the tube, and ignates the guipowder. A lago number of changes have been fixed in this way, and no failure has ever occurred through the pellet's not failing or not being hot enough. Charges thus prepared have been used in from 15 tage0 feet of water, and it is manifest that with flexible tabing, such as block in gas-pips, that they might be employed in much greater depths and with some advantage where time did not admit of the construction of a galvanie battery. The fuses should be ranimed with ordinary fuse composition, which is a mixtue of—

|                |  | (C) | 602 |
|----------------|--|-----|-----|
| Saltpetre,     |  | 3   | - 4 |
| Sulphur, .     |  | 1   | 0   |
| Mealed powder. |  | 2   | 12  |

and care should be taken that the pellet is always considerably smaller than the tube it has to fall through, and that it is not augulai in shape

But though the above may be a better method than employing quodimatch or filling the tube with composition, where, for want of better means, it has to be employed, it possesses all the objections common to the tube system, and is allogsther a less workman-like way of proceeding than the use of the Galvanic or Magnetos Battery. The forms has not been employed on this river, for though one was constructed, the materials at hand were not sufficient to make it of the required power, and it was put sade for future completion. Pull information on the subject is given in Yolumes IV, VI, and VII of the "Professional Papers of the Royal Engineers," new series, and in Mi. Tresham's pamphlet on its employment on the Gauges River works

The Magnetic Battery has been employed this year with success, and though the mode of using it and the construction of the furse are amply detailed in Messrs. Wheatstone and Abel's Report on the subject in Volume X of the Professional Papers, Royal Engineers, part may be repeated here in order to tender the account of the rough but effective fuse here employed more distinct.

The ordinary fuze consists of a wooden plug carrying a gutta-percha core in-

serted through its axis, and containing two fine copper wires insulated from each other. The core projects three-fourths of an inch from the lower extremity of the plag, and its end as run off clearly, on as to evpose the extremitise of the wire, which are one-exteenth of an inch apart. The upper ends of these insulated wires are separated from each other, and put into connection with two small copper tubes or eyes, which are incel coss—ways in the head of the plug. These eyes are intended for the reception of the main wires of the battery, and the curient in passing has to flow by the insulated wires contained in the core of the fixes, and to leap the indifferent of ex-asteenth of an inch which separates them. To enable it to do thus, the exposed ends of the wires are overed with an explosive composition of feeble conducting ower, consisting of an intimated mixture of the following ingiochesis.

| Sub-phosphide of copper, | 10 | parts |
|--------------------------|----|-------|
| Sub-sulphide ,,          | 45 | 22    |
| Chlorate of potasss.     | 15 |       |

About a grain of this composition is inserted into a small cap of metal foil which is twisted on the end of the guita-percha's core, and the buisting charge is contained in a tin tube of a few inches in length, which is fitted on to the end of the fuze plug, and corked at its lower extremity

When the fuze is about to be used, and has been prepared in the manner described, the end of the wire which leads from the battery is pressed into one of the copper eyes, and another shorter wire is pressed into the other eve, and its upper extremity put into connection with the outer surface of the vessel containing the charge, if it be of metal or with a metal plate attached to it, if it be of wood, the cucut through the fuze and main wire is completed by the water between the surface of the cylinder (or the metal plate), and a metal plate attached by a short wire to one of the poles of the battery, and immersed in the water. The neck of the cylinder through which the fuze has been inserted is of course stopped with a water-tight plug. The charge being thus prepared and placed, the boat containing the magnetic battery is withdrawn to a convenient distance, and the charge is fired by a smart turn of the handle of the battery, which, by causing the armatures of the magnets to rotate before their poles, produces the succession of induction current necessary for ignition. The main wire leading from the battery must be carefully insulated from the water. and the connection of the return wires with the water carefully made. The other connections with fuze and battery need not be made with as much care as when working with the galvanic battery, for, here we have to deal with electricity of higher tension than is produced by any galvanic battery of moderate power

This description of the fuze and its use, all of which may be found in greater detail in Messis Wheatstone and Abel's Report, above referred to, will enable me to dispose of the rough, but effective fuze, here employed in a few words In place of the wooden plug, a cork is employed, which does the double duty of holding the gutta-percha core and of corking the cylinder The core itself, instead of the carefully manufactured article above described, may be simply made by taking two pieces, each a few inches long, of single insulated copper wiic cut from the coil employed as main wise, cleaning them for about half then length, and fuzing them together by passing a hot iron over the gutta-percha with which they are covered They are then pressed together till the ends of the wires are one-sixteenth of an inch apart A shorter interval may be employed with advantage, say one-twenty-fifth of an inch. This core is passed through the cork, and the portion of the fuze wies which have been cleaned and exposed, project above it for the purpose of making connections One of these, supposing the fuze to be primed and placed in the cylinder, is bent over and put into connection with the metal of the cylinder, generally by folding it up with a little slip of tin projecting from the neck, the other is put in connection with the main wile of the battery

The pruming of the fuze is previously effected by cleaning the inner end of the cone, wrapping a small paper cartridge round it, inserting a grain of the magnet frace composition, and filling the rest of the cartridge with mealed powder slightly rammed, to prevent it and the fuze composition from separating from the end of the writes. The end of the cartridge may be plugged with wax. This small causings is quite sufficient as a bursting charge for 50 h charges, but for larger charges, a larger one would be preferable, and could be tased round the cork, which would then be passed altogether into the charge, and other airangements made for colking the cylinder

A water-proof substance must always be employed to cover the top of the cork, and protect the connection of the main wire with the fuze which is just outside it, from the water. The substance here employed is that called Rist composition, it consists of a mixture of the following ingredients, slowly heated together—

|            | Ibs | DE . |
|------------|-----|------|
| Resin,     | 7   | 8    |
| Pitch,     | 6   | 14   |
| Bees' wax, | 6   | 14   |
| Tallow, .  | 1   | 14   |

In warm weather it should be kept cool in water, or it becomes too soft to use with convenience, in other respects it is peakaps the best and most flexible water-proofing that c in be employed—an important point where any fuzzo or wise leading from the cylinde; is hable to flexible or rybration

The only precautions that are necessary to be taken with these fuzes, beyond the perfect insulation of the main wire from the water, are that its
connection, which is just obtained the colk, should be kept out of contact
with the surface of the cylinder, and that the cylinder itself should not be
washed over with any water-proofing which would insulate it from the water and check the return current. The main wire should also be tied to the
cylinder, so as to prevent any strain coming on the fuze or its connections

The percentage of failures with these fuces has been exceedingly small Out of 60 charges lately fixed in depths of from 8 to 20 feet of water, and varying in amount from 50 to 450 Ms, there have been only two failures, and these were due probably to defective insulation of the main were and not to the fuze

The Magnetic Battery and insulated wire were obtained from the Telegraph Department, the latter is copper of about one-eightcenth inch diameter, coated with gutta-peicha The battery is contained in a box about 14 inches square and 9 mehes high Its giert advantages over the Galvanic battery are, that it requires the use of no liquids, it is always ready for use, its power is constant, and it is more compact and less hable to injury The magnet fuze composition 1 obtained through the kindness of Lieutenant Wallace, RE, who employed it in somewhat similar operations on the Hoogly He had the ingredients prepared, I believe, at the Calcutta Mint, but as it may sometimes be impossible to procure it, it is important to know a substitute Mealed powder \* when moistened to a certain extent is an excellent one. The mode of preparing it is described in the Royal Engineers' Professional Papers before referred to, but may be repeated here Dissolve chloride of calcium in alcohol till the solution is saturated, steep mealed powder in it till it has thoroughly . imbibed the alcohol and with it the chloride of calcium. Dry the mealed

<sup>·</sup> Could not be depended on during the hot winds or very dry weather -W J C.

powder completely, and preserve it so in a closely stoppered bottle When required for use, a few minutes exposure to the air will, by absorption, tender the powder sufficiently moist for use, this may be known by its showing a tendency to collect together into small granules. It may then be used in piecisely the same manner as the sulphide of copper composition Twelve or fourteen trial fuzes have been fired with this composition in succession without failure, but it has not yet been employed in place of the magnet fuze composition, the trial was considered to prove that it was sufficiently certain for ordinary use. Mealed nowder may also be moistened to the proper degree for priming fuzes by simply folding a small quantity in thin cloth, and breathing through it. It is ant. however, to dry too soon, and it is not by any means certain of ignition Nothing further need be said on the subject of firing charges, but it may be added that the charges m common use are 25 and 50 lbs ones, contained in tin cylinders For use in depths of 15 feet and less, these cylinders require no strengthening, but for greater depths they should be strengthened with either stays or rings

It will render this account more complete, to give a few instances of the demolition of Trees, out of the number that have been removed this year

In December, a large semul tree, lying 200 feet from the banks at a village called Chupree, was removed by blasting. The depth of water at the root, which lay up-steam, was 20 feet, and the current 2½ miles per hour. A number of separate branches spread out under and above water, and were demolished by separate charges of 25 to 50 fbs. of powder. The root and stem gave mose difficulty, the latter was however broken by two successive charges and separated and dragged to shore by crab-capstans. The loot which spread out in irregular masses to a dameter of 20 feet facing the current, resisted a great number of charges, and several cylinders were broken on its projections, others of the charges broke off portions, but hought other new ones up to the surface. The tree was finally demolished after the expenditure of 850 fbs. of powder. It would have been a manifest saving of time if a 400 fbs. charge could have been placed near the root, but the stinegth of the current, and the shape of the root, rendered it impossible.\* The crab-

<sup>\*</sup> Large boats could not safely be got into position in front of such a tree, and even if they could a cask large smough to contain 400 ha of powder would ofter such a surface to the current as to be 1 quite summangeable, in some positions a cask may be surfactly another plan, described further on

capstans employed were roughly made, but have proved very serviceable. They are a convenient mode of obtaining great power, and a few carpenters and blacksmiths can make up one in a day or two

In February, a large tree lying near the bank at the village of Tapoor was removed. The stam was a mass of wood of about 10 feet in diameter, and the same in length. The branches were demolshed in the ordinary way, but 50 fbs charges had no effect on the stem. As its upper side projected above the surface of the water, it was ultimately split up by small charges placed in holes bose in the wood. Here also a charge of 500 or 400 fbs., if effective, would linve saved time, but neither was there a good position for one, nor do I believe that it would have had any further effect than to throw the stem a short distance to one side or other, as the wood was perfectly sound, and of great strength.

Near the same place a large tree lying half on the bank and half in water was demolished by a 200 fts charge followed by a few small ones. The charge was placed in a cask under a bollow of the tree and in the water, the timber directly over the charge was about 12 feet thick, and embaseed a pain tree that had grown with it. The tumber around it was completely shattered by the explosion, but the pain itself was undurt. Here the good effect of the charge was due to the timber being rather deserged, and to the good position in which it was placed.

In February, two trees, each 9 or 10 feet m diameter, were removed from the river at the village of Belthfab. The water was too shallow for the use of large changes. On one of them a few 25 to 50 lbs charges were first employed, and the stem was lifted out of the sand so as partly to project above water, it was then spht up by small blasts placed in the wood, and its demolstion completed with 25 and 50 lbs charges. The other tree was removed in the smoon manner, and in both cases the fragments, which were large, were dragged out by three captains working together, and hauled up the main bank by an English gyn. Attempts made at the same place to remove a sunken banyan tree were unsuccessful. The roots resisted several small charges, and ultimately a charge of 165 lbs, and a force of 10 tons apphed by means of captains and cables, had no effect in tearing them assumble.

In February, a large tree lying on the sands above the water level was demolished by means of two 25 lbs charges, fired simultaneously in the following manner — From the main wire of the battery, a branch was led to each charge, and as the cylinders lay in dry sand, whereas a most connection is necessary to complete the return circuit, the return wires of the fuzzes were connected with metal rods driven down into the sand tall mosture was reached. To make the connection more perfect, water was poured over each cylindes and the sand round it. The battery was 400 yards sawy at the edge of the river. The return wise and plate were immersed in the water as usual. Both charges ignited perfectly simultaneously.

In March a large tree lying in deep water and a strong current at the village of Tickyah, was partially removed Here also two charges were fired simultaneously, but with little effect, ultimately a charge of 450 lbs was sunk and fired in the following manner -A cask was prepared and tarred, and two rings of hoop-iron were nailed on its ends, so as to project from its sides and allow it to slide down a rod. A hambon 4 inches in diameter was driven in the best spot available, and the cask was passed on to this by means of the rings, it then stood floating on the water in an upright position and empty, but with the fuzes prepared and inserted. In this case the independent fuzes were employed, as it would have been a difficult matter to recover the cask had one failed. The cask was filled and sunk in its place in a depth of 20 feet, by weights, the bamboo was securely stayed against the tree, and the main wire being connected with one of the fuzes, the boats were drawn away, and the charge fired \* The effect was not so good as might have been expected, some lower branches were separated and the tree was thrown into an upright position, but the stem was quite uninjured The remaining operations require no notice

A tree burned in the sand and liable to become dangerous on the shifting of the channel, was attacked in the following manner —Its position and zus were first ascertained with iron sounding rods. The stem was found to be 8 feet under the sand, and 7 feet 9 inches under the water level A good position boung selected, an ion tube 11 feet 6 inches long and 1 foot in diamitete, was driven down beade it to a depth of 11 feet by means of a ringing engine. The tube was then bored out to a depth of 10 feet with a boring tool 10 inches in diameter, and provided with a leaher sand valve. A 50 Bs charge was passed down the tube to that depth, and the tube was drawn by a differential pulley hung to the ring-

In this manner the drag of the current on the cask was rendered harmless, and in spite of it, the
charge was successfully sunk into its position under a perfect network of branches, in a place where
it would have been quite hospeable to be ing a large boat

ing engine The charge was fired by means of a in tabe and pellet fuze but without much effect. It was neither large enough, nor had it been placed deep enough. The tabe should have been duren 12 feet deep, and a 100 fits charge placed at a lower level than the stem. Time did not admit of repeating the operation, but the more dangerous part of the tree was removed by other means.

In this operation the Ringing engine was worked in the following way.—The rope attached to the rain was passed down, and through a block at the rear of the engine, it was carried a long distance to the rear, attached to a pag, and worked alternately by two parties, one of which took it up when the other dopped it, and the sum had fallen. In this mannes nearly double the ordinary number of blows were delivered in a minute, and the men were not fatigued to the usual extent, but of course a double wooking party was necessary.

A large ties, lyng in the sands near a village called Graspoor, was the solution of the sands in the sands of a lever drill. This drill, which was made up out in camp, consisted of an iron frame, carrying a wheel I foot in diameter, and working on a vortical axis. The frame was provided with keys for clamping it on a square ion-iod 5 feel long, and pointed at one end. This rod could be isedily hammered into the stem of any tree it was required to bore, and the duill clamped to it to could thus be brought to bear in any desired dischom—vartical, sloping, or holizontal—the axis of the wheel was pienced to carry a square iron-iod, in the lower end of which the duill bits were fixed. The upper end was pointed, and pressure was spaled to it by means of a lever clamped at any required height to the iod driven into the timber. The drill was driven from a 8-feet wheel placed in any convenient position, it was capable of borne 3-ands holes with modernts remaitive.

The preceding examples are sufficient to illustrate the mode in which the demolition of trees has been carried out. A few words may now be said on the removal of sunken Kunkui rocks

The features that these rocks usually present have been already deecribed, and it only remains to state the means that have been employed in attempts to ismove them. The first trials wae made last year on a small rock of thin kunkur, lying in from 2 to 6 feet of water, and in a strong current. The apparatus employed was a species of small cofferdam of a portable character, consisting of an onter and inner frame and sheeting, and including between them 2 feet 6 inches thinkness of stong clay puddle. The space enclosed was a nectrugite of 4 feet 6 inches by 3 fat 6 inches, the object being to dity a space sinfluent for a miner to work in, and drive a shaft down through the kunkur, in which a large charge might be placed and fired. The outer sheeting of the dam was supported by four farmers, rectangular in shape, and each 10 feet by 3 feet 6 inches high, braced diagonally and made of 3\frac{1}{2} inches as 3 scantlings. These frames when bolted together at the angles founced a square enclosure, within which the sheeting was put down vertically in 6 inch widths. The sheeting was supported at the back by longitudinal pieces parallel to the top and hottom is also of each frame, and 2\frac{1}{2} inches within them. These pieces could be put in position after the finance had been bolted together as

The inner framing was constructed in the same manner, only smaller, so as to allow the space between the walls required for puddling. The surface of the rock borng very megular and steep, it was necessary to put down the cofferdam in the following manner -Two boats were anchored over the rocks, and the outer frames previously bolted together so as to from a square enclosme, were let down into the water. A few pieces of sheeting were then dropped in at the angles, and wedged when resting on the lock. The position and stability of the frame being thus secured, the remaining sheeting and the inner frame were rapidly put in, and the puddling commenced The attempt to day the dam failed, it was found that the substratum was sard, and the water came up through cracks with which the surface of the kunkur was covered, but there is no doubt that this kind of dam could be used occasionally with advantage where the material to be removed is solid rock or kunkur underlain with clay, it is very nortable, and could be put down and taken up much more rapidly than a dam supported by any arrangement of numbers driven into the rock

The next attempt on the same rock was made with boring tools of rough construction. A postion of the kunkin in 4 feet depth of water having been blocken my, an attempt was made to been down, though the substratum, with the object of placing a 50 or 60 fb. change at a depth of 6 feet, on the neabouts, below the kunkin. This attempt also failed from the fact of the sandy substratum being too fluid to retain any hole

Trials were next made on a rock 80 feet long by 50 feet in width, and partly above water, the substratum in this case being clay, the boring tools proved quite effective. The operation of placing and firing the charges

ultumately took the following shape — A 2-noh non-he was first duren down into the kunkur to a depth of 6 or 7 feet, and drawn, into the hole thus formed, a small charge of powde contained in a thin cylinder of tin was inserted to a depth of 6 feet and fired. It was found that this charge by its suplosion produced a narrow caster in the kunkur about 6 feet dearn and after cleaning the hole with a boing tool about 1 fort in diameter, as 50 ib charge was readily placed at a depth of 6 feet under the kunkur, whether under or above water. It made little or no difference in this is putty of the operation whether the kunkur is under or over vater. The hole having been tamped, the charge was fined with the pellet finza,\* producing a crater of about 15 feet in diameter, and 6 or 7 feet deep in this manner the lock was rapilly blown away to a depth of 6 feet under-water, the whole operation not lasting more than ten days, and had arrangements been more perfect, this time would have been shortened very much

In the beginning of the present season, attempts were again made on kunkur underlain with sand, and under 3 fect of water. The following method was now adopted -Boats were prepared with fishing, and planks sufficiently strong to bear a heavy strain, they were anchored over the rock with an interval of a few feet between them, and lashed together by cross-ties . A light triangle was erected on the boat, and from it was first suspended a beam of wood, shod with a heavy cast-iron pile-shoe, and slung from a pulley This was worked up and down like the ram of a Ringing engine till the suiface of the kunkur was completely broken up over a small space On the spot thus broken up, an mon-tube 11 feet 6 inches long and 1 foot in diameter, was now placed, and driven by a ram slung from the triangle, and worked as before described. When driven to m depth of 7 feet, it was bored out, and a charge of 50 lbs placed at a depth of 6 feet under the kunkur The tube was then drawn with a differential pulley, and the boats being removed, the charge was fired by means of Bickford's fuze, producing a crater 16 feet in diameter and 5 feet deep The operation occurred about 8 hours, but it was not repeated, because the river was too high at the time to make it of any real advantage except as an experiment Since that time no operations have been undertaken against kunkui 10cks, except the following, which was also purely experimental.

The kunkur heds at Huidee are the most extensive on the Gogra, they

<sup>\*</sup> This was one of the earliest operations, and no galvanic or magnetic battery was at hand

he at various depths, and several rocks jut above the surface, or are just concealed by it when the livel is at its lowest level But whatever their total extent may be, there is no doubt that the removal of about 10,000 square, or 20,000 cubic, yards of the most prominent rocks would greatly improve the channel It remains to be seen then to what extent the experiments, that have been made justify us in supposing that this can be done within a reasonable time and at moderate cost. As in the previous experiments, boats were moored over the rock, this time in from 4 feet 6 inches to 5 feet of water, and a current of more than 2 miles per hour The other arrangements were the same as before, but as the kunkur here lay to an indefinite depth, and partially mixed with clay, the tube before used was not necessary. A 2-mch non-bar was driven straight down into the kunkur to a depth of 6 feet, and diawn by means of a differential pulley assisted by block tackle worked from a capstan. The hole thus made was slightly rymed out with an iion tool for the purpose. and a slender sal pile was driven down, deepening and widening the hole to a diameter of 3 inches,\* it was iapidly withdrawn, and a charge of 8 lbs. contained in a tin cylinder was pressed down into the hole to a depth of 8 feet. This was fired, and the hole produced, which was as narrow at the mouth as at the bottom, was cleared out with a boung tool 1 foot 7 inches in diameter and 16 feet long, into this a diver descended, and reported that it was about 2 feet in diameter the whole way down and 8 feet in depth A charge of 60 fbs was all that was available at the time, and it failed through the breaking of the cylinder, but this failure in no way affects the punciple, moreover other charges were fired successfully under the same rock, in the same manner, but this instance is given, as it was the most successful one in the product of a large and deep shaft The centre of the above charge was at a depth of 7 feet 6 inches under

The centre of the above charge was at a depth of T feet 6 inches under the surface of the kunkun, and with a finither depth of 4 feet 6 inches of water above it Now, although we have no exact data for the influence of this depth of water, we may presume that it will necessitate a conaderable increases of the charge in order to produce the same effect as in air. The charges ordinarily used to produce three-lined casters in earth are calculated as 4th the eule of the Line of Least Resistance, whereas I propose here to employ charges of 4td cube of L L R On this supposition, the

<sup>•</sup> In loose kunkur of this description a wooden pile will act effectually as n wedge to widen a hole already formed, but it cannot be driven in the first instance even if shed with non-

quantity of powder required at that depth to produce a three-hard crater would be 140 lbs, and we may, perhaps, calculate that on an average, charges of 150 lbs would produce craters of 20 feet in diameter, where the water was deep, they would, perhaps, produce less than this, where shallow, more Part of the débus from such craters would generally he about the edges, part would be blown to a considerable distance, and part would fall back into the crater where it would be harmless, being at a considerable depth under the surface On the debus which lay round the hole, the current would act powerfully, separating the clay and reducing its bulk to less than half the our mal, the nodules of kunkur themselves would be carned away in the floods, or even if they remained they would be at a much greater depth under water, and could never bind agun into a surface as compact as the original Thus it seems likely that, even were the blasting operations not assisted by diedeing, the result would still be to break-up, disintegrate, and reduce in bulk the whole rock, and leave the kunkur in such a condition as to be acted on by the succeeding floods, and to be gradually carried away altogether

On such an extensive lock surface as that of Huidee, it would be easy to eccommodate three er more working partnes,\*—we may suppose three,—and it is not too much to assume that, with the propen appliances, each party would fine three charges in a day. Eight charges a day would be a fur allowance for the whole three par hes, and supposing such charges to be placed at two-lined intervals, or 14 feet apart, the whole number of charges required to break up a surface of 10,000 square yards would be 462, the quantity of gunpowder about 70,000 Bs, and the number of days m which it could be done 58, but allowing for unavoidable delays and occasional had weather, it would be well to calculate on the operation lasting three months, which is about the length of the season most favorable for such work.

The cost of the operation may be roughly estimated as follows -

| Working parties, including crows of three pan of   | boots.  | 265         |
|----------------------------------------------------|---------|-------------|
| 20 men each, at an average rate of wages of Rs     |         | 300         |
| Three Lallas in charge of boats, at Rs 15,         |         | 45          |
| Hire of additional boats for carriage of men and m | atemals |             |
| to and from shore,                                 |         | 100         |
| -                                                  | Potal   | 455 monthly |

Rach pair of boats would take up a considerable space in order to keep the moorings clear of each other

is experiment has not yet decided how far it would be necessary to assist the on of the charges by diadging away the debris into deep water, the hire of the 26 boats, at Rs 80 per month each, will be added to the above —

| Brought forward,<br>Hno of three boats for dredging at Rs 30 per month, eac | RS<br>445<br>h 90 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                             | -                 |
| Total,                                                                      | 535               |
|                                                                             | ********          |
| Total boat his and labor for thice months                                   | 1,605             |

The work would of course require the presence of an Engineer and Engineer Orerseer, whose salaines however will not appear here. The enditure on materials would be strifting except that or reseals to contain charges. This expenditure could be reduced to a minimum by employeither 100 or 200 lb charges, in either of which cases, the original rder barrels would be placed in the mines, and no expense would be unted beyond that of making them water-proof.

f 150 lb charges be employed, as here contemplated, the cost of tin cylinders uld be added to that of preparing the barrels, as it would be necessary to employ each 150 lb charge, one 100 lb barrel, and one 50 lb cylinder

| Cost of preparing 463 bairels, at 8 annas each,       | 231   |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 462 tm cylindeis, at Rs 1 each,                       | 462   |
|                                                       | -     |
| Total,                                                | 693   |
| Making a total expenditure during the progress of the |       |
| works of .                                            | 2,298 |

The first cost of preparations and of a stock would be as follows—
The boats employed for borning and for placing the charges should beg to Government, but their cost would be a charge only against the
it operations, as the same boats would answer for all subsequent ones,
well as for any of the ordinary works of the season—Allowing two
O-maund boats to each working party, at a cost of Rs. 1 per maund
tonnage, the estimate would be as follows—

|                                           | RS    |
|-------------------------------------------|-------|
| Six 150-maund boats, at Rs 150 each, .    | 900   |
| Decking and strengthening do., at Rs. 50, | 300   |
|                                           | -     |
| Total                                     | 1.200 |

| PLANT                                       |        |       |
|---------------------------------------------|--------|-------|
|                                             |        | RS    |
| Six 2 feet diameter boring tools, at Rs 50, |        | 300   |
| Three triangles, at Rs 50,                  |        | 150   |
| Three differential pulleys, at Rs 100,      |        | 300   |
| Three crab winches, at Rs 100,              |        | 300   |
| Miscellaneous,                              |        | 150   |
|                                             | Total, | 1,200 |
| Grand total first cost of boats and p       | lant,  | 2,400 |
| Grand total cost of labor and mater         | ials,  | 2,298 |
|                                             |        |       |

The above estimate for plant does not include jumpers, hummers, Ringing engines for diving the jumpers,\* by which are here meant simply pointed bars of inco, not steeled, blocks and some smaller stores, which in this case happen to be in hand at present. Had these to be included, they would increase the estimate by about Rs 400

Taking the figures as they stand, and adding 10 per cent to cover contangencies and the wear and tear of tools and cordage —

|                                                  | RS.   |
|--------------------------------------------------|-------|
| The total first cost of boats and plant will be  | 2,640 |
| The total cost of laber, boat-line and materials | 2,528 |

These amounts represent the cost of the operations on a sunken rock, as it would be charged against the sum appropriated for works, and it takes no account of the cost of Emopean supervison and of gunpowde, which would not be so, but where the expenditure of gunpowde is so great, its cost, if it entered the estimate would become by far the largest item. In the foregoing estimate the cost has been worked out by calculating merely from the extent of the surface of rock to be demolshed, and it has been attactly assumed that the charges would in every case relation the kunkur to a safe depth below the surface. This depth may, and has been assumed as 6 feet, but every additional foot that could be obtained would be of value, and be worth a proportionate meases of expenditure. In order to obtain a clear depth of 6 feet in every case, it would, penhaps, be necessary to use largen mines where the kunkur lay neaser the surface, and smalle where it lay deeper. But it is thought that the average taken, namely, 150 Es for each mine, is on the safe side of the truth

The jumpers on all the rocks yet tried could be hammered directly down through the kunkur which of course can be much better done with a Ringing engine than by hand. In the case of block kunkur it, would be necessary to work the jumper in the ordinary fusion.

The difficulty previously mentioned, namely, that of entitedy dispersing the kunkur thrown up by the explosion of a charge, might be partially obstated by using tather larger charges than those proposed, or by diedging, or by both methods. It is a matter for experiment, as no sufficient data for it event at present, but it is suggested that it would be economical to work only on the deeper part of a seef according to this method, and where cofiendams could be constructed, to employ them for the removal of all rock within 2 feet 6 moles or 8 feet of the surface, as in such shallow water they would be readily and cheaply constructed. Coffie dams appear to have been employed on the Ganges river works with a certain degree of success, but at an enominously greater cost than that here estimated, there are also certain objections to their use, which cannot be gone into here, and many of the rocks spoken of have a sandy substratum which would not admit of them employment.

The above description and estimate will answer their purpose, if they be considered to show the feasibility of removing kunkun rocks on a large scale at a reasonable cost. On such a scale as here contemplated their removal 18—by the ordinary methods of blasting—by no means a simple engineering problem, and an inspection of the rocks themselves, with masses jutting up here and their and the current racing over sunken beds between them, 18 not at all calculated to re-assure the Engineer, who has not at the time deeded on his means of attack.

W. J C

## No CXV

# THE HURROO BRIDGE-LAHORE AND PESHAWUR ROAD.

Designed and Constructed by Lieur.-Col A. Taylor, R.E., C.B.

The Budge consists of 10 spans of 40 feet each. The piers and superstructure sto of timber, the abstiments of rubble maponry. The depths to which the abliferent piers and abstiments are caused are shown in the drawings. The timber work throughout is of heart of deodar, all sap wood being rejected.

Piers,—"Atc shown in fall detail in the drawings. Every tunks is in one length, excepting only the waling pieces on the pile heads. The lowest pairs of housental waling pieces are techned to 10 × 6 scantling, to admit of tunber of the required length bong obtained from the Cabool river. The botts are throughout of sound ince 3-inch dimeter.

Abutments and Wing Walls—Are founded at the depths shown, and are built of coursed nibble with the following exceptions—The wheelguards are of cut bricks-on-edge, and the parapots are furnished with a cap of out brickwork, 6 inches thick, lad on edge

Superstructure—Corbels on pile heads are 12 inches wide and 10 deep, and are firmly bolted to the tie-beams, each by two bolts of 2-inch round iron

The Beams are 10 × 6 scanting, except the last length at each end resting on the abutinents, which is 10 × 9, to give depth sufficient to admit of the abutting blocks being countersunk into it to a depth of 3 inches No joint in a tie-beam within 6 feet of a pier, the diawnips show in detail how the joints are made. The pieces all abut against each other with Vertical Posts over Piers - Details are given in the drawings

Stranning Beams are secured to the readway beams by four trenails of 11 inches diameter of dry khow wood

Roudway Beams - Searfs in roadway beams are made in the places, and in the manner shown Details are given in the drawings

Roadway Planking—The planks supporting the railing striks are 6 inches thick, no piece being less than 9½ feet in length; they are secured to the roadway beams by packs 11 inches long Remander of planking 4 inches thick, secured by spikes 8 inches long Each end of every plank rests on a beam and is secured to it by two spikes, elsewhere one spike secures each plank to each roadway beam. The lengths of planking break joint throughout

Wheelguar ds are in long lengths, of 10  $\times$  8 scantling. The different lengths abut against each other in each case over a block with square ends, and are kept in position as shown in figure. The hard woold key is of seesing or khow wood.

Wall Plates on Abutments — The tre-beam is notiched out  $1\frac{1}{2}$  inches to receive the wall plate

Metalling is of broken stone

e f.

Painting — The railings, including verticals and struts, are painted in three coats of white lead and oil.

Taring—The wheelguards, wheelguard blocks, loadway planking, on both sides, and all woodwork, thence to water level including wall plates, and all touching surfaces, are payed over with pine tar

#### ABSTRACT OF ESTIMATE

187,188 Earthwork, excavation in boulders, at Rs 6 ner 1000.

TRA.

828 128

| 10,480    | 22     | 29               | m sand      | stone, at  | Rs    | 10 per  | 1000,  |      | 104    | 800 |
|-----------|--------|------------------|-------------|------------|-------|---------|--------|------|--------|-----|
| 38,725    |        | filling m        | and 14mm    | ing, at R  | s 5   | рет 100 | , .    |      | 168    | 625 |
| 21,416 42 | Pucka  | rubble masoni    | y with eu   | l-stone fa | ROOS, | at Rs,  | 19 pea | 100. | 4.069  | 119 |
| 239       | Bucky  | vork, at Rs 26   | per 100,    |            |       |         | •      | ,    | 63     |     |
| 13,825 4  | Deoda  | r wood work, at  | t Rs 2 per  | cubic fo   | ot,   | ***     |        |      | 26,650 | 8   |
| 98 55     | Hardw  | rood work, at B  | ès 4 рез ст | ibic foot, |       |         | ***    | -    | 394    |     |
| mds.      |        |                  |             |            |       |         |        |      |        | _   |
| 17.095 56 | Iron-v | rork, at Rs 18.1 | 12 ner 100  |            |       |         |        |      | 0.00*  | 41~ |





| ABSTRACT OF ESTIM.                                                                                                | TE (Continued.)   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| s.f<br>6, 198 94 Tarting, at Rs 2 per 100,<br>3,016 Painting, at Rs 5 per 100,<br>46 Driving piles at Rs 15 cuch, | *** ** **         | R9<br>,527 978<br>150 800<br>690 |
| Add contangeneus,                                                                                                 | tal Rupees, . 37, | 817 007<br>892 35                |
|                                                                                                                   | Total, 39,        | 739 357                          |
| ATTOOK, th January, 1862                                                                                          | А                 | . т                              |

### No CXVI

### MANUFACTURE OF IRRIGATION PIPES

Memorandum on Machine-made Earthenvare Pipes for Irrigation By Cart W Jeffreys, R.E., Evec Engineer, Ganges Canal.

Tun complete sispatability of eachen-wave pupes for all purposes of irregation and drainage may now be considered an established fact. To meet a want so nurveisally fell, steps have been taken by the Government for pomoting and developing the growth of this useful description of manufacture. Potentes have been established at certain stations, and the services of professional hands have been obtained from England. We may then satily predict that the day is not far distant when they will come into general use.

The object of this paper, which islates more espectally to the employment of earthen-ware this for ningating purpose, is to show the issuits of the first experiments of the kind which have been made in these Prowiness But before picceeding to conside the processes employed in their manufacture, it is necessary to say a few words on the causes which led to their adoption in the Intigation Department

On all canals at has been found necessary to regulate the quantity of water supplied to cultivators, by constructing in the banks of regulates (minor irrigating channels) outlets of a fixed section, the size depending on the area at its designed to migate. For this purpose wooden boxes or covered-in troughts (tenned colabos), embedded in the injudia bank had been used for many years past in these Provinces, but then employment is open to the following objections —

I Their great original expense, the cost of each colaba varying from Rs 5 to 8 each

II The necessity of their frequent renewal For in order that they might be as cheep as possible, common wood such as jamun, semul, mangoe, and others, were used in their constituction. They were unseasoned and of a perishable nature, and the consequence was that new colabas had to be supplied yearly, then was a leavy tax on the cultivators.

III For the same reason, that of conounty, the workmen nearest at hand (requently makilled) were employed in constructing these colabes. They were consequently ill made, of varying section and apt to leak, the result of which was an irregular supply of water, senious breaches in rajbuha banks, and less both to Government and the cultivators

IV In consequence of the yearly renewal of colabes, cultivators came to regard their water-counses as temporary channels, and on recept of an evocolabe often shired their heads to suit their convenence. Lutile care was therefore taken in the construction of these channels, which are still in a lamentable state causing everywhere percolation and great wastage of water.

To remedy these evils earthen-ware lies were first introduced by Mf Macions in the Allygurh Division of the Ganges Canal, in 1862. They were thrown and moulded on a pottor's wheel and were burnt like tiles in an open clamp. They were made in three sizes, of 8½, 6 and 4½ mokes in diametor, isspectively. The cost of each joint was from 2 to 2½ anias, so that for 10 joints which were required to traveres the bank of an ordinary unjobins, a cost of Rs. 1-4 only was incurred. When embedded throughout in lime, 3 inches in thickness, they were found to be tolerably durable, and many can now be pointed out, which have been in use from two to three years without any apparent detarnoration. The great fadvanleges denived from the use of carthen-was telles, both for economy and durability, soon led to their adoption in other divisions, and it is now behaved that the manufacture of wooden colabas has been altogether descontinued.

Although an improvement on the old box, the tiles made by native potters are still very defective. They are necessarily crooked and are not of uniform size thoughout. They are but imperfectly burnt, and being porous, they cannot resist the action of water, and must in course of time decompose. A perfectly time sound glazed carthenware pipe would remove all the evils above alluded to, and would be useful, not only for impation outlets, but for all purposes of impation and disanger to which

it may be applied. To attain this object, a manufactory was established at Nanou with a view of making experiments, the results of which are embodied in this memorandum.

The monthing machine consists of a strong wooden vertical cylinder, 5 feet 6 mches in length by 20 inches in diameter, supported on beams firm 1y embedded in missomy. It is constructed of well seasoned seesing, 3 inches in thickness, seemed on the outside with four iron bunks, \(\frac{1}{2}\)-inch in thickness. In the cylinder is a piston worked by a wooden screw, 8 inches in diameter, and at the lower end is inserted a dod or do of the following shape.

snape

The clay, after being previously prepared and worked up to the re-



quired consistency, is thrown into the cylinder and pressed out of the dod by the action of the scrow The clay as it escapes is evidently moulded into the form of a pipe

Below the die is a moveable platform balanced by means of weights attached to ropes running over pul-

leys, and sranged in such a manner that the reastance offered should just be overcome by the descending clay When the necessary length of pipe is statimed, the action of the serow is stopped, the pipe is cut off with a piece of thin wire and removed to the drying shods Being robered from the pressure of the clay, the platform ascends to its former position, and the operation is repeated The cylinder full of clay contains twelve 8-mah pipes In this manner 250 to 300 cm be taken out in one day

The pipes are then kept from four to five days under sheds to dry, if exposed to the sun or wind, they crack or lose their shape

Appended is a sketch of the funnece used for bunning the pupes. It has aix neched furnaces radiating from one centre, euclosed under a connect shaped dome, 18 foct in diameter, it is supplied with from in holes at top and six fite holes below, as well as two doors. The pupes are stacked in an uppglit position as closely as they will be, one course above another, and as the body of the kiln is filled, the doorways are built up with kucha or refuse bucks.

' From continued experiments made at Nanou, it was found that it requir-



### MANUFACTURE OF IRRIGATION PIPES

Sketch of Kiln at Nanou for burning Piles



SECTION ON CD

ZECTION ON AR

Scale for Jugo 160, & feet to in In . Fig & b feet = I THUR



ed 36 to 48 homs to burn the pupes thoroughly The tiles are gradually brought up to a red heat and manatamed so for 12 homs, after which the koln is nased to the greatest heat possible, that is until the flame and the pupes are of the same color, and thus is kept up for 24 homs. The Irlin is then allowed gradually to cool, the admission of cold air bong carefully granted against In the N. W. Provinces the find best adapted and most easily procurable is dry baloot wood, but where coal can be obtained at a moderate cost, it would no doubt be prefundle.

Gené care should be taken in the preparation of the clay, as any particles of stone or knukm left in the clay, as liable to stick in the die and score the surface of the pipe The most efficient and least expensive method of removing all foreign particles and rendering the clay fit for use is the blunging proces: It was found most successful, and gave a finences of texture to the ware which is quite unattainable by pugging or any other method. Two sets of masonry tanks, one naised 2 feet above the other, were constructed, the upper communicating with the lower by means of pipes built into the masonry, 2 inches above the floring of the former.



The clay was then thrown into the upper tank, mixed with twice its bulk of water, and worked by means of a long wooden spade (kerned a blunger) until a perfectly smooth pulp was obtained The mixture was the drawn off into the lower tank, the smaller particles being held in suspension, while the heavier particles fell to the bottom and remained in the upper tank. After faor treitly days exposure to the sun, the clay was fit for use, without any further labor being required upon it

When this process is employed in damp climates like that of England, the moisture can only be driven out by artificial means, ux, heat or pressure. This would prove too expensive, except in the manufacture of procedum or climan ware. But in this country where the powerful agency of the sun can be obtained at all times, the desired result is brought about by the simple process of evaporation, and that at no outlay whatever

Th

Cost of Manufacture—The pipes were made up at Nanon in lengths of 2 feet, and  $8\frac{1}{2}$  and 6 inches in diameter, the expenditure upon them was as follows—

| III | 140                                                   |             |       |  |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|-------|--|
|     | kılns,                                                | 704<br>525  |       |  |
|     | out-turn was —                                        |             | 1,229 |  |
| w   | out-turn was —                                        |             |       |  |
|     |                                                       | No of Tiles |       |  |
|     | 1st class tiles, pucka,                               | 3,272       |       |  |
|     | 2nd ditio, more or less peels, but still fit for use, | 1,252       | 4,961 |  |
|     | Broken or exacked,                                    |             | 2,839 |  |
|     | Total                                                 |             | 7 200 |  |

. From which it will be seen that the cost of each pipe turned out of the kiln was about four annas; but it may be confidently hoped, that as experience is gained, the cost will be greatly reduced.

The large proportion of cracked and broken pipes was caused by the frequent falling in of the achieve erre the flues, while the necessity for rebuilding them at each successive firing added grapily to the evipense. This will be entirely avoided in the new form of kin, a design for which is appended. Being greatly increased in height, it will admit of nucessed depth of flue and thickness of aich over it, the arches to the furnaces should be pointed, with a rise of 8 feet 0 inches in a span of 2 feet 6 inches, and by issing fire-clay for cement instead of ordinary clay, these will be little fear of the aiches giving way at the greatest heat to which the funnous will be subjected.

The tiles were made without sockets, as it was found they were not estually required, the joints being included piefectly water-light by embedding them in lime. Sockets can be moulded on the tiles by hand before they nice completely dised, and would prove of use in keeping the pipes in their isespective places and preventing them from slipping, but in any case the lime must chiefly be depended on for a perfectly water-light joint

The great superiourly of the pupes manufactured at Nanou over those turned out of ordinary tile making machines, consists in the pressure to which the day is subjected during the process. When using firm clay (not over most) it was found that the piston descended one-flurd of the depth of the cylinder before any clay escaped from the die, showing that the clay was compressed into two-thirds of it and unlay density. The united exer-





tions of 8 men were required to force the clay out of the die, producing a pressure on the clay of nearly 10 tons

The last point for consideration is the size of pipe best adapted for irradation outlets. This must in a great measure depend on the areas they are designed to migate, and the distance to which it is intended to earry the water. The sectional area of the pamanan in use under the old contract system is 1 of a foot, which was calculated by the late Colonel Band Smith, to give under ordinary head pressure a discharge of 1 cubic foot per second Although irrigation by contract has almost entirely disappeared, it was

The sizes were accordingly fixed as follows -

A greaten numben of the smaller size were used, but in many cases they were found to furnish an inadequate supply of water. I am inclined to think that an intermediate size of 7½ inches (sectional area 8 of a foot) would be the most generally useful. It would be as well however to have at least three different sizes, an order to meet the several circumstances under which they may be recurred.

The sizes proposed then for adoption are-

W. J

16th January, 1866

### No CXVII

### ENGINEERING IN THE DERAJAT

### BY THE EDITOR

The Deraydi is the name given to a nairow stip of county lying to the set of the Indus, between that river and the Saleuman mountains, which form the boundary of our N W Frontier in that part of the Punjab, and is bounded by the Bannoo Distirct and the Sundil Frontier on the north and south airds, respectively This tract of country undudes two districts, those of Dana Ghazee Khan and Dana Ismael Khan, and measures 250 miles in extreme length, with a breadth varying from 15 to 50 miles, as the hills approach to, or incede shom, the river

The physical aspect of the country is peculiar. In the more southern district the irrei ium between low banks which are immidated during the rans, and wherebe causals have been cut conceying the wates for some distance inland, to irrigate the autumn copes. In the cold weather the irrei falls such these canals are left diy, their beds being then cleared of the large quantities of sit carried in by the flood waters. But the sail is left rich and most for the cold weather cop, well irrigation supplies the place of the canals, and a little ium usually falls about February. This part of the country is therefore well cultivated and fairly peopled.

But this description only implies to a small area. As we travel north, the river bank is so high thist these immidation canals are impracticable, and again, as we leave the river and approach the hills, the level country soon disappears, and we meet a plateau rapidly sloping from their



## Map

## DISTRICT DERAH GHAZEE KHAN.





foot until it meets the valley of the river. The whole of this upland country forms a stange contrast to the lordands near the Indius. The soil is a head stiff clay, stoney near the hills and microsceded by numerous dry torients,—the climate is one of the dryest on the earth's surface, the annual fall of iam being probably about 5 inches,—and the wells are so deep ere the wistel-bearing stratum is revelad, that their constitution is expensive, and they can only be very partially used for migation.

The soil is too heavy for whest, and a seasity cup of millet (jowra and bajas) is about the only thing produced Villages are few and fan between, and a coarse scrubby jungle takes the place of trees. The hills themselves are barren and desolate, but in their interior he more promising valleys, nourshed by occasional springs, and here reades a lawiess population, who think cattle-hiting more respectable than agricultine, and are always ready for a raid into the plans through the mouths of one or other of the Passes.

A road runs panallel to this dangerous finities at a short distance from it, and connecting a chain of military posts held by detachments of the Punjab Fionties Porce In support of these forts are the cantonments of Dera Ismael Khan, Dena Ghazee Khan, and Rayunpore, built in the more cruthaced country near the banks of the rive

For some years after its occupation by the British in 1849, the whole Trans-Indus country was a veritable terra incognita to the rest of the Punish No ladies were allowed to reside there—English soldiers were unknown, and as there was little to attract anybody in the way of sport, scenery, or antiquities, the country had very few visitors. But to those whose duties compelled than to reside there (among whom was the present writer), the very isolation of the country and the desolation of its aspect had something of a chaim. The inhabitants were a fine, manly race, and there was so much to do in the way of physical improvement that the district was interesting enough to an Engineer There was not a map of the country in existence, nor a mile of road, while the soil was either parching with thust or being deluged with water. The irrigation canals which formed the very life blood of the district were unsurveyed and in bad order, while many had become choked with salt and had fallen into disusc-the water of the hill streams was turned to little or no accountand the lowlands were subject to severe inundations from the river. The nopulation was scanty and laborers few, while the natives of other parts

looked on the Trans-Indus region with diead, and could with difficulty be induced to closs the river. There was not a wheeled vehicle in the whole district, camels being the sole means of carriage.

The first thing to be done was to survey the country and prepare a tolenably cornect Mpp, which was completed in the cold weather of 1853-54. The work was executed by means of polygonal traversing with the theodolite, the details being filled up by the prismatic compass and chain by means of Natire surveyors. The map made no prefensions to scientific accuracy, but it showed with sufficient correctness, the course of the irvery, the lines of canals, and the positions of the principal towns and villages. The survey was necessarily bounded by the frontier lead, as it was impossible to penetrate into the hills without an armed force

The Canals being mapped, various projects were submitted for their extension and improvement, the objects kept in view being to straighten then course so as to lesson the sluggishness of their current and prevent the deposit of silt at the bends-to remove the spoil banks formed by successive clearances further back from the edge-and in several cases to provide new mouths instead of old ones abandoned by the river. It did not appear feasible to design head works of masoniv, as such works might be rendered useless by a sudden shift of the deep channel of the river, and might themselves tend to cause such shifts by accumulating and attracting sit. The breadth of the valley of the river, and the consequent immense cost of the operation, prevented any idea of an anicut being entertained for the present, by which a perennial supply of water might be secured for the canals Most of these projects and others allied to them in character, have since been gradually carried out by the present Executive Engineer (M) D Kilwan), then the writer's Assistant, by which the prosperity and revenue of the district have been very greatly enhanced

A system of forced labor existed for many years for the annual clearance of these canal channels in the cold season, whereby the zemmudars were bound to contribute a certain number of workmen, requiring their services with food only. The Government contributed an equivalent in money, but took no cess for the use of the water which was free to all through whose lands it ran. This system has I believe since been modified

The Hill Streams on which the scanty population at a distance from the river depended for whatever artificial impation they had, varied much in

size and section of channel From two only, small perennial streams flowed, and it was curious to see how under the magic influence of these insignificant rivulets, villages had sprung up, smiling haivests waved and tices nestled to then banks, these cases in the desert serving to show that want of water alone prevented the whole district from being a fruitful garden But the casual torrents of water in the (otherwise) dry hill streams were carefully turned to account Dams of carth, stones and brushwood, were thrown across their dry channels in readiness for the possible rain, and migrating channels carefully led from above their sites to the surrounding fields The furrous torrent might burst these flowing barriers in an hour or less, but that short delay had sufficed to turn a supply of water into the dry channels, and below the first dam, a second, third, or fourth was ready to detain the impatient water, and compel it in like manner to leave a portion of its volume for the migation of the thirsty-Often in this dry climate was the headstrong but welcome guest looked and waited for in vain, while the seed already sown withered and died, not soldom did it come down with such micristible fury, that dam after dam was swept away too quickly for any portion of the procious fluid to be secured. The sites and strength of these dams had been settled by custom and ancient prescription for many years, and attempts on the part of any zemindar to erect new ones, or render the upper ones unduly strong, led to fierce affray and bloodshed, often terminating in loss of life

Some of the most promising of these torients were surveyed, and designs submitted for storing up the nates in a more systematic manner, either in tanks formed by damming up the googes of the passes, on by permanent dams in the streams themselves, thus forming a sense of still water seckies at different levels. Those were recommended to the notice of 600 enument as experiments well deserving a trial, but the troubles of the Mutiny came on, the writer had to leave for the seat of wat, and the projects have, I believes, since been in absyance

So complete was the absence of Roads in the district, that the troops marching down in the relief of 1852, had to take guides with them on (what should have been) the main line of road,—and the country was too poor to afford the expensive embanked roads that would have been required over thing greater po tion of the extent — But a commencement was at least made, and in conjunction with the civil authorities, a system of roads was

designed and proper alignments chosen, which should be gradually worked up to as funds were available This system compused-1st, A main line of road running the whole length of the two districts, from their northern boundary to that of Smith on the south, generally parallel to the river, and to the frontier military road near the hills. This line passed through the principal towns, and was chosen so as to ensure halting places for travellers at convenient distances, 2nd, A series of cross roads connecting the Frontier, with the main district, road, at places of the most consequence on each These roads were laid out from the map, or by means of special traverses made from place to place, they were then cleared for a breadth of 20 or 30 feet, and megualities of surface tolerably levelled, while temporary wooden bridges were made over the canals Where the jungle was very thick it was cleared for some distance on both sides of the road. As money was not forthcoming to 1916e these lines clear of mundation, many of them were annually flooded and repaired immediately after the subsidence of the river. For the passage of the dry hill torrents, the sides were sloped down and paved causeways in some cases substituted as a cheap and efficient makeshift in heu of bridges, which would have been practically not required for more than perhaps ten days in the whole year

The Military Forts on the Frontier" were from 10 to 16 miles apart, and consisted generally of a square redoubt enclosed with a mud wall and ditch, and containing barracks for the native soldiers. In one corner was a high square tower which could be isolated from the rest and served as a Keep, to be held if necessary by half a dozen men, it contained the magazine, provisions and water for the garrison. The largest forts were 85 yards square, and were garrisoned by 40 sowars and 20 infantry, the smaller were 50 yards square, and were meant for 25 sabres and 12 bayonets, no artillery was mounted in any of them. The wells in these forts from which the supply of water is derived, are often of great depth, one, a very old well, measuring not less than 220 feet to the water's surface, and another 150 feet. The water of the latter has so butter a taste that horses will not at first touch it, and this is a characteristic of many wells in this part of the country I have seen three in a row containing sweet water, and three in another row, scarce 200 yards nearer to the Hills, whose water, though clear as crystal, had a strong saline flavor

The Denaját contains three small Cantonments, from which the frontier

<sup>\*</sup> See the Koorum Frontier Out-post, No 8 of these papers

ganisons are supported and scheved, Dera Ismael Khan on the inves's bank to the north, Dua Ghaece Khan, also on the rue, 120 mules but down, and Rapupore, 70 miles still lower, and some few miles inland. The harracks and private houses are generally built of sun-dired brick, which lasts well in so dry a climate, while burnt bricks are expensive, owing to the cost of fuel

The River Indus, which forms the boundary of these districts to the east, is here a broad, shifting stream, with a sandy bed. The general slope of the bed is about 1 foot per mile, and the minimum cold weather discharge as taken a little above Dera Ghazee Khan is about 14,000 cubic feet per second. At Mittunkote, 70 miles lower down, is the nunction of the Puninud, which contains the united waters of the Sutley, Beas, Ravee, Chenab and Jhelum The place, one would think, should be of considerable importance, but Mittunkote is a very small town, or rather was so, for it has since been swept away by the liver The navigation of all these streams is difficult and precasious, owing to the constant shifting of the deep channel, and the districts through which they all flow are poor and thinly populated Steamers however now go up to Kalabagh, the first rapids where the Indus breaks through the Salt Range, but the bulk of the traffic (which after all is small) is carried in native flat bottomed boats of from 400 to 1000 maunds A strong south wind blows pretty steadily during the hot weather, greatly assisting the up-stream navigation at that time, in the cold weather there is nothing for it but tracking

Besides shifting its course and thiowing up sandbanks year after year, the river also cuts away its banks very much, and has swept away many a village, and more than one town in this manne. Deta Ismael Khan was seriously threatened about five years ago, and a very inheisting sense of works was cannot out by the Executive Engineer (M. Hubert Gaibett), which has had the desired effect of diverting the set of the stream, and for the time at least has saved the town and station. Wherever the banks are low, which is the case generally below Dera Chace Khan, they are in-undated by the irrer in the isna for a width of a mule or more, the water being checked from further advance by the high canal banks or earther dams specially constructed. The numdated had is however covered with a ruch deposit of silk, and bears abundant wheat crows in the cold season.

A more serious and extensive Inundation however had established itself annually at the time of my arrival in the district, which required some Engineering skill, and a vory heavy expenditute to deal with moperally Twenty miles above Dena Ghazee Khun the river had made a set inland, and a considerable body of water passed through the heart of the district, and interpreted by the man and the hills, held a course of 60 miles in length before it reponds the man steam. The cantoniment was not only isolated from the initiary posts that it had to support, and only saved from destruction by two canal banks which had been repaired and strengthened, while the destruction of villages, crops and cattle was very serons—the remissions of Government revenue in one year amounting to Rs 28,000. It seemed probable too that unless checked, the action of the water would form for itself a regular channel, and the whole of the Indus might take the same course.

Having taken the necessary surveys, and can fully inspected the site, both duming and after the flood, a project was accordingly submitted and duly senetoned. It did not seem likely that any operations on the rive with a view of diverting its comes would be effectual, they would at least have required to have been continued for several years—they would have cost a large sum of money, and the isensit would after all have been doubtful. It seemed better, in presence of the immediate and increasing danger, to carry an earthen embankiment across the mouth of the imundation, so as to shut it out and turn it back at the site of its exit. The difficulties attending this weie the limited time and labor available for the voil.—the danger of the prive's cotting away its bank and cating up to the toe of the bind, while, if caused too fan inland, the water in its descent into the valley would accommlate in force and depth—the necessity of crossing two canals without interrupting ringston and the danger of attack from hill stiesms in the rear. Nor did any one of these dangers prove imaginary

The project having been sanctoned, no time was lost in carrying it out and the Punjab, and the Curil Officer lent assistance in collecting labor from the district. In issuing the embankment much use was made of a sumple machine called the kkn, or scoop, which is also employed for the same purpose in America. It consists simply of a piece of board about  $5\times 3$  feet, made slightly concave, with a handle on the upper edge, and attached at the two sides by ropes to two bullocks. The ground bung first loosened by the common plough, the lower edge of the kkn is pressed into

the soil by the diver's weight, and the bullocks then drag the earth so collected to the side of the bund, where by simply tunning over the *Lhen* on its edge, the earth is deposited

The length of the embankment was 12 miles, and it varied in height from I to 10, or 12 feet, the width at the top was 5 feet, the slope on the water aid only 2 to 1, it should have been much more. No turf was available to protect it, and the soil in many parts was a stiff clay hable to crack, all that could be done to consolidate it was to rain it carefully, layer by layer. The two intervening canals were crossed by masonry sluces, the pures of which were built upon wells in the usual way

The work was barely finished before the river rose, and aided by a strong wind breached it in several places. One or two of the breaches were successfully closed, but the force of the water prevented it in most cases, and all that could be done was to defend the broken ends by spurs and brushwood piling, which was done very successfully, so as to render the amount carried away a minimum. In spite of the breaches, eleven in number, the benefit caused by the embankment was very sensible, the extent of the mundation having been very much lessened. In the following cold weather therefore, the breaches were closed and the whole work strengthened, and the first rise of the river was successfully kept out In August, 1856, however, heavy and continuous rain caused an inundation higher than had been known for very many years, and which at the same time brought down the hill streams in torrents from the resa. Thus attacked in front and rear, the bund was again breached in several places, and the force of the mundation was so great that part of the cantonment of Dera Ghazee Khan was swent away, and the city itself flooded For three days the whole population was cooped up in the fort, which was built on very high ground, where they remained until the waters subsided Communication with the fiontier forts was completely cut off, and the loss of pioperty and even life was heavy-the villagers had in many places to take temporary shelter in the date trees where they constructed muchans, and remained there until boats were sent to take them off. Very extensive repairs were needed at the embankment, and, fortunately, the mundation during the following year being lower than usual, gave the new work time to consolidate Since then the work has stood well, and has effectually answered the purpose for which it was designed. The total cost was rather more than a lakh.

One on two practical lessons were learnt during this contest with the VOL III

nivei, which it may be useful to record for others in similar cases. The great difficulty of all such works consists in the want of time for the new ment to consolidate before being state-ked. No natificial merus are so effective as natural consolidation, but it is possible to some extent to lessen the danger. The water-slope should be laid out at an inclination of at least 4 to 1 and it is worth going to a very consolicable expense to defend this slope artificially. Grass is often not available, or, if at hand, it will not grow at all in some soils, not in any, without being watered at first, which is often very expensive. It is, however, the very best protection to the slope, but where not available, twisted grass topes, as used in Holland, land in long pieces and pegged down, are good, and ane generally procumble, on large coarse mats may be employed. Such materials will of course not last more than one season, but that is really all that is wanted By that time, if there has been a little rain, the oath will have consolicable, sufficiently to defy the water unless the bund is sover-topped

Of Engmeaning materials the Denjaft possesses excellent lime, buint from the limestone boulders found in the dry bods of the hill tourents. Good building stone is doubtless slice procurable there, but the carriage is too expensive. Eath for bricks is plentiful enough but fittel is dear and had Wood is very scance, two on these kinds of inpigle timble are alone available in the distinct itself, but decdar and cheer are floated down the Indus or Jhelium from the Himslayss. Labor, both skilled and unaktilled, is excise, good workmen must be improted from the Pumpa at high wages. There is a peculiar class of men, called oldles, who migrate from place to place seeking work as beldars; they are excellent workmen, and very willing to take petry contracts, they are, I believe, emigrants from Ilindustan. Charage there is (in was) none available, except cannels and a few pack bullocies on doukeys.

Years must probably clause before the country of which I have been speaking can be rich or populous, but much progress has lately been made—old canals have been opened out, new ones dug, population has moreased, the border is quiet, and in short the ordinary results of a few years of Britah rule are apparent. Much yet remains to be done however—in storing up the hill wates—in grantfling against the encochiments of the invei—in still further improving the canals—and to the young Engineer, fond of his profession, it will for a long time remain one of the most interesting districts of the Pumah

### No CXVIII

#### BRIDGE FOUNDATIONS IN SANDY RIVERS

By R. G Elwes, Esq., CE, Executive Engineer

It is proposed in the following paper to give some account of a discussion colating to the foundations of the Maikunda Sulgo, (near Unballa in the Pinjah,) which has extended over several years, and will it is thought, be of general interest. It is hoped also, that the Madias Engineers may be unduced to give the issuits of their expenseou upon the points issued

 $\Delta$  description of the Markunda river, with drawings of the builded, as it is now being constructed, will be found in a former volume of these Papers (Vol I, page 442)

The man point at issue is whether, in rivers with sandy bods of unknown depth and considerable slopes, it is on the whole preferable to carry down the foundations to such a depth that no danger need be feated from seour, (sufficient waterway of comes being allowed.) without further protection, or, to make the foundations comparatively shallow, and to obviate the danger of seour by floorings on inverts, curtain walls, agrons of boulders or cub work, and similar means. For the sake of brevity the former plan will be spoken of as that of "deep," and the latter of "challow" foundations

The Markunda river rises in the Nahun or Sirmoor territory, it is subject to sudden and ruclent floods, which overflow the country for miles on either side. The bed is pine sand, or sand mixed with equally friable sit, to an unknown depth. Its deslivity where it closses the Grand Trunk Road is 272 feet per mile, and the highest known flood discharge, about 50,000 cubic feet per second, with a depth of 10 feet, and a velocity of about 5 feet per second. A more detailed description of the river is given in the paper above referred to

The first design for budging the Markunda river, of which I can find any account, appears to have been drawn up by Laeut (now Major) Chesney, R. E., and submitted by Capt Grindall, Executive Engineer of the Grand Tunk Road, in 1856. The design was for an achied bridge of brick, the arches 86 feet spin, the foundations of piers and abuttaents resting on blocks 20 feet deep, and further secured by curtain walls of blocks above and below the bridge, which were also to be 20 feet deep Between these curtain walls there was to be a continuous floosing. The foundations for one bay of the bridge upon this design were evecuted, and have been made use of in the piesent structure, as will be seen by referring to the plint area 442. Vol I on the piesent structure, as will be seen by referring to the plint area 442. Vol I

It seems to have been expected that at a depth of 20 foct, a good stratum of day would be found, but subsequent trails showed that the bed consisted of nothing but sand, and a muxture of sand and sit, to a depth of more than 40 feet A few local patches of clay have been come across in the excention of the work, one of which probably musled those who made the ourgant bornag

In forwarding the design, Major Laughton, R.E., then Superintending Engineer, proposed to omit the curtains and flooring altogether, and to carry the foundations down to 40 feet. He objected to the curtains, first, because in order to be safe, they must be carried down to such a depth, that it would be cheaper and simple to make the pier foundations themselves deep enough to be safe and also, because the water would be likely to find its way between the blocks, wash out the sand, and so cause the floor to fall in This prediction, it will be seen further on, has been exactly varified

Colonel Hugh Fraser, RE, then Chief Engineer of the Panjab, seems to have concurred in Major Laughton's views, but I have not been able to find his opinion on record

Colonel W E. Baker, R E, then Secretary to the Government of India, however jouned issue, and in a letter dated December 26th, 1856, to the address of Sir John Lawrence, K C B, he makes the following observations—

"The value of curtain walls and the security of floors protected by

them are well ascertained facts. To go no turther, the Solani aqueduct is an instance in which both have been adopted, and have stood exceedingly heavy floods \*

"It is indeed precisely in great floods that these adjuncts to a bridge are so important. The irregular action of the current on the river bod at such times is the great difficulty with which Indian Engineers have to deal. It by no means follows that the action of the stream must always extend to such depths as 30 or 40 feet, but that where the protection of floors is not sought, circumstances which are then beyond the control of the Engineer may cause disturbances of the lower bed such as are spoken of

"It will be a matter for consideration in each particular case, which is the best plan to follow, whether we should carry the depth of the foundations byond the possible action of the floods, or whether we should protect the bed of the niver in the vicinity of the piers by a floor and circtain walls"

Colonel Baker then proceeds to point out "the success which has attended the construction of the great dams or anitute actoes the invers of Southern Indea on foundations which rest on mere sand, and only go to a depth of 6 or 8 feet" He proceeds "It is of course not to be understood that such small depths are suitable as a matter of course for bridge foundations in all invers, but only that there are circumstances under which very moderate depths are sufficient, and that a careful consideration of very element is requisite before coming to any decision on such questions." To this letter were attached some extracts from Colonel Bard Simith's Work on Irrigation in Southern India, which it will be more convenient to give further on

Shortly after Colonel Baker's letter was written, the mutury broke out, and the Markmda bridge project remained in absyance until 1859, when Mr C T Campbell, CE, who had been in charge of the Tonse bridge while in the serrice of the E I Rulway Company, was appointed to re-examine the whole question. He submitted plans and estimates for four alternative dengin, viz.—

- Brick bridge, arches 80 feet span, on block foundations 40 feet deep.
- 2 Iron Wire Suspension bridge, on brick piers, one span of 500 feet, and two of 250 each

I believe the Solani curtains are blocks 20 feet deep, the intervals filled in with pules to the full depth. The importance of thus stopping up the intervals will appear presently -R. G. E.

- 3 Cast-non Guider bindge, spans 30 feet, on serew piles and castnon columns
- 1 Iron Wile Suspension bridge, same as No 2, but the prevented of eight east-non columns, resting on cast-iron screwpiles, 2 feet in diameter.

In the elaborate and valuable report, dated January 1st, 1860, which accompanied these designs, Mi. Campbell strongly advocated the last, on the grounds of economy and minimum obstruction to waterway. In discussing the design for a brick birdge, he gives the following caseons for rejecting the flooring and curtain system. After obsaiving that he proposes to omit these adjuncts, and to tust entirely to depth of foundations for the safety of the birdge, he proceeds—

"Without for one moment questioning the well ascertained advantages attendant, in many cases, on the use of cuitain walls and paved floorings, it may perhaps be doubted whether they would be so advantageous as blocks sunk to a depth beyond the action of the floods in such a torient as the Markunda, rising so rapidly and tearing along with such force and violence It must be remembered that it often brangs down with it large trees, which, in an aiched bridge, will be very apt to accumulate in one or more of the openings, obstructing them and causing the water to rush with redoubled force through the other arches In such a case scour must ensue, and if it cannot have effect between the piers, it will cut above and below the curtain walls Such instances I have seen occur before, on a small scale it is true, but still the rule will apply here too; and I have seen in a 15-feet culvert, founded on sandy soil, water, brought to a head by obstructions in the arch, force its way under a deep apron and through the joints of an invert, the mortar in which was well set Had the invert been a flat paying it would probably have been blown up

"Such an event might occur here, the water finding its way under and between the cuitain blocks, blowing up and sweeping away the parings, secur would ensue, and before anything could be done to stay it, the curtain blocks might be overturned, one or more piers undermined, and the whole budge thrown down. This is of course an exteems view of the case, but it is precisely such views that must be taken into account in deciding a question of this nature."

Mr. Campbell's arguments, however, failed to convince the Government of Iudia, Colonel Yule, R E, then Secretary to that Government, or a letter

dated May 20th, 1861, whole acknowledging the case and labor bestowed upon the degraes, preferred a unodification of the original one to any of them. It was directed that the arches should be made from 37 to 40 fect span, so as to bring into use, if possible, the portion of work already excuted. With regard to the foundations, Colonel Yule made the following remarks—

"Well foundations may be used in two ways, viz, either by employing the wells as piles and sinking them till we reach a firm stratum, or where such a stratum lies very deep (as in the present case), by establishing a practically impermeable barrier under the bridge in the shape of flooring and curtam walls, to secure the foundations from scour. The last method has often been used on this side of India, (without, it is believed, a serious example of failure,) but it has never been so fully taken advantage of as in the Madias Presidency. There, as has before been precisely pointed out in collespondence on this very subject, well foundations of bridges, in sandy beds of unknown depth, are not sunk more than 9 or 10 feet, often less, the wells themselves being also of very rough and crude structure. Yet they stand safely, and it is mainly owing to the cheapness of this construction that so many noble bridges have been built in the Madias Picsidency, over rivers such as we habitually leave unbidged, on account of the estimated cost Indeed, the experience of Madias shows that well foundations of 6 feet in depth, on sandy liver bads having a slope of 34 feet per mile are secure

"It is not necessary to go to such an extrano, in order to secure the advantages of a dearable economy. In rerising the design, the depth of the pier foundations should be limited to 15 fect, and that of the curtains to 12. Round wells should be used instead of squive blocks. They are mose easily and lapidly suits, and are just as good for the purpose now in question. But in the upper curtain wall the greater continuity of long rectangular blocks will be an advantage. The curtains should be kept well clear of the curt-waters of the piers."

Upon these institutions, the design given in Vol I. of these papers, was repeared by M<sub>1</sub> W Purdon, M Inst OE, who had been appointed to the charge of the works Round wells were used in the upper as well as in the lower cintain wall, in consequence of a difficulty in piccuring wood untable for block neemchacks. In the lower cuttain, continuity was sought to be obtained by putting down two tows of wells, those in the second tow being

placed opposite the interstices of the first. The works were commenced in 1861, and up to the beginning of 1865, nothing occurred to throw doubt upon the security of the plan adopted, so far as the curtains were conceined

In consequence, however, of the case with which the pier wells were countersam's to the piesculed depth, it was thought desirable to smit them somewhat further, lest they should be unable to bear the weight resting upon them. It will be seen on referring to the drawings, that each pier rests on ten wells of 5 feet diameter, gruing a wide base' independently of the concrete between the wells, but it was thought possible that the semifluid sand might yield lightly to the pressure, and so endanger the arches. The Government of India, in discussing the Excutive Engineer's proposal to sink the piex wells to 20 feet, observed as follows —

"They (the puer wells) were, as settled by the Government of India, to be only 15 feet deep, instead of being sunk as usual in the N W Provinces, until they will descend no further This small depth, when combined with a well protected flooring has been proved by Madras experience to be perfectly rehable, and it was considered an object to have an example on this side of India Accordingly, the order was issued, and the wells have been got down to that depth, but with such esse, it is stated, that a furthed depth of 5 feet, considered "waser because safer," has been ordered from the control of the consideral "waser because safer," has been ordered

"Bearing in mind that works on wells only 6 feet deep, have succeeded in Madras in rivers with sandy beds, sloping 3½ feet per mile, a safe margin for the experiment was allowed, in ordering wells 15 feet deep in sand, the slope being certainly under 4 feet per mile

"The Executive Engineer suggested thus greater depth of 15 feet, because he deemed that the river channel being contracted by the contemplated bund and the bridge piets, there may, m a flood, be a seou of from 5 to 8 feet of the silt deposited on, or rather forming the upper stratum of the bed But if a soour takes place and foundations be endangered, the curtain wells will certainly be affected before the pier wells are. If the curtains go, the flooring also will go, and the pier foundations will then be exposed to an action they were never intended to, and certainly would not, withstand.

<sup>.</sup> The presence on each square foot of the wells supporting the plens, including the "hearting" of concrete is 3 tons

<sup>†</sup> The chief reason seems to have been the doubt as to the bearing power of the wells in soft sand as noted above. The band referred to has not been executed as yet, and will not contract the waterway —R G R

so that if 20 feet depth of well is necessary anywhere, it is in the curtain wells, which protect the remainder

"It has not been overlooked that the depth of the enrann wells outgradly ordered, compared with that of the pace wells, is open to condomnation on the grounds now had down, and it may with advantage be noted that in Madnas, the bed of the rives would in most cases, be protected to a greater distance below the bridge than 14 feet, whilst there is a generally better of stone at hand for tall protection there o"

By the time these orders reached the Evecutive Engineer, one row of cutam wells had, I behave, been sunk to 12 feet and filled in They could not therefore be lowered, the greater part of the pier wells also had been sunk to 15 feet, and had stood for a ramy sesson. Upon scormmening work, it was found that they had become so earth bound that they could scancily be moved, and thus, while the intention of sinking them to 20 feet was flustated, the necessity for doing so was proved not to exist. Difficulty was found in getting even new wells down to 20 feet, and eventually the pier wells were left at various depths, according to the resistance expessioned, from 15 to 20 feet.

It has been mentioned that only one row of cuitain wells on the lower said were put in at first. Floom motives of economy, the second row was defeired, but unfortunately, the necessity of taking other precautions, such as piling between the wells, to make the angle row a really improvious barron, does not appear to have been sufficiently foreseen. The spaces between the wells were intended to be filled to a depth of 5 feet, with 8 feet of concete, and 2 feet of mesonry. From the high level of the water in the bod, or some other reason, it seems to have been impreciscable to put thus protection to its full depth at all points. In some places it was found to be only 3 feet, or oven less.

The pears had all been built before the rans of 1864, and now the effect of the budge m producing a secon of the bed might be expected to become visible. A gradual deepening of the channel had been talring place since 1859, when the zero of the gange (the level of the flooring) was 2 feet below the lowest point in the bed of the river. In 1864, the lowest point of the bed was almost level with the zero, but in that you the highest flood was only 75 feet, the waterway was clear, and the state of the bed forwable. No secon was observed.

It must be remarked here, that the effects of a flood in the Markunda vol. or

depend rather upon the areldenness with which the waters come down, and the state in which they find the bed, than upon the extreme height to which they rise. The channel is a wide shallow slafting bed, construitly getting choked by heigh of diff. Sind and banks of sith, which are sometimes thrown up to a height of 5 or 6 feet by a single fixed, a corresponding, curvowliment taking place on some other part of the lank. The floods occasionally come down with extreme suddenness, so that perpendicularly the state of the tree are downed before they can reach the bank. One flood had reached a height of 5 feet upon the flooring, which had presionally been quite dry, in almost five numies from the appearance of the first sticking stream.

In the spring of 1865, shortly after I took over charge from Mr Purdon, who was removed to a lugher appointment, a winter flood of about 4 feet came down, and being slightly obstructed by the masonry piers which supported the centerings on one side, and by large deposits of silt on the other, scooped out a hole about 4 feet deep (probably much deeper during the height of the flood) immediately below the curtain wall opposite two of the aiches Some sand was washed out between the curtain wells, which are 15 inches apart, and the connecting portion of concrete and masonry, which happened to be only 8 feet deep at this nomt, fell in The edge of the flooring was taken up, but the mun v did not appear to extend beyond the back of the curtain wells. The hole was filled up with concrete and masoniy, and to protect the green work during the rains, a low of sheet piling was driven about 10 feet from the edge of the flooring in front of the two bays where the scour had occurred, seemed by waling pieces to guide piles 12 feet deep. This protected the place for the time, but the accident set me thinking what would be the effect of a maximum flood of 10 feet in depth coming down suddenly, with the channel so blocked up with silt as it usually is. The section attached. taken 500 feet above the bridge, shows the state of the bed in February, 1866 The average depth of salt as 44 feet, and the area of waterway between the bed of the river, the abutments, and the springing line, 12 feet above the flooring, is only 9.041 superficial feet, which with the normal velocity of 5 5 feet per second, gives a discharge of 49,725 cubic feet Now, a thood using only to 10 feet above the flooring requires a discharge · of very nearly 50,000 cubic feet. It was evident, therefore, that there must be a great heading up of the water at the bridge, until the river +.

# BRIDGE FOUNDATIONS IN SANDY RIVERS MANA CROA BROOK Shelike them if to \_ procuent by i f'out or i por enque! 15th \$65\_ SECTION ESC - 1270- -Sc. (0 110 = 1 Cross section of Channel laken 500 feet whom . Bridge Ken 164 1806 - 11 5 1-1-140 01 67 \_ Level of Spinge 21-00 8 R I D G E - 1341 St 129 CT Flood 20 90 Flood of Aug! 1, th 1867 1, 20 SIL 1 e 1 c w 10 = 1 - 7+ 1

UTHO T C \*#EST

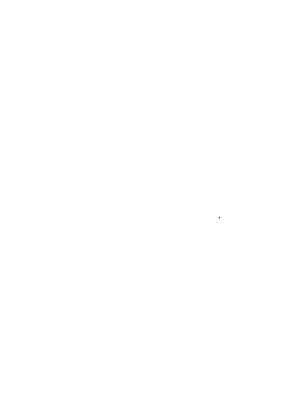

could cut a passage for itself through the silt. If a slight heading up, probably not exceeding 3 meless of a 1-foot flood produced such unpleasant effects, what might not be expected from a 10-foot flood, with a fall, for a short time, of 2 feet through the budge?

In the sams of 1865, the highest flood was about 7 feet on the flooring, and the effects left on its subsidence are shown in the annaced scentor. It will be seen that there was a scoul of 13 feet on the upper side of the flooring, and a hole scooped out on the lower side, 33 feet deep at the edge of the floor, and 7 feet deep at a distance of 40 feet from the edge. This hole was gradually sitted up as the water went down, it was measured when there were 3 feet of water on the floor, probably in the height of the flood the hole was much deeper. The secon was no doubt increased by the obstruction of the masoury supports for the centres, of which there were five in each arch, 3 feet thick and 4 feet high (less than the average depth of sit). But the obstruction of the was as nothing compared to that of the sit benks, which must be looked on as a normal feature, for though swept away more or less in the height of each flood, they are always informed as the watering of down, and ready to dam up the flat rush 5 ff the next flood.

If appeared to me, that had the foundations of the Markunda hadge been only 6 feet deep, this flood' would have settled the question by carrying away the whole structure, and it became a matter of some interest to investigate the Madinas data, which had made so much impression on the Greynment of India. About this time Magoi Crofton's Report on the Gangus Camal reached me, and I proceed to give some extracts bearing upon the point at issue. It is hardly necessary to remind readons that the slope of the Ganges canal, in the sandy parts, is only 15 inches per mule, that the depth is only 7 feet, the chancel uniform and straight, free from drift, sand hills, or all banks, and with a stream regular and constant, instead of a succession of débacter. Here is what Major Crofton says as to the state of the budges —

"Holes have been cooled in the bed below the Jonalapoor hudge, and all the falls, to the depths shown in the section. In one instance, at the upper Bahadoovsked Fall, the erosion extends considerably below the bottom level of the foundations. No injury, however, has resulted from this to any of the missionly works, the tables of bouldes and erdinont, to customally stakehold to each on the down-steam such harmer tamefeaved the oversive action of the current to a sufficient distance from the works themselves." Para 4

Agam "Very deep holes have been formed, as the longitudinal section will show, below all the massemy works in the sandy tracts, in some instances as at the Hafarangam talls and the Budha budge, extending several feet lower than the bottom of the foundations, but in no case has thus affected the stability of the massemy works, the talus of boulders or knakes has very pusher proved its efficiency as a means of protection".

It is abundantly clear from Major Cordon's Report, that had the bridges on the Ganges Canal been protected by custams only 6 feet deep (the foundations being of no greated depth) exclouet any talus, many of them must have fallen in long ago. It is time that the velocity through these bridges is somewhat higher than that due to the original slope of the bed and the obstruction of the piers, vione, because the general crosson of the channel has convexted the bridge floorings to some extent into mix wers. But the mneases of velocity, due to this cause, capnot be great, for Major Chofton's states (pina 29)—" that the heading up is very elight in every case, at some bridges it could hardly be detected by the levelling institument." And whatevor it may bo, we have the acame out to content against at the Markunda bridge, where the flooring is sheady about 6 inches above the level of the bed above and below bridges, a oril which will increase as the enceson of the channel, goes on, until the elope of the bed has accomodated itself to the new regime of the interpret.

If then, as expenence shows, very shallow foundations without a talus are unasic in a stream with all the advantages of the Ganges Canal, they cannot be said in a tonient like the Maikunde, or those in Madais, with slopes of 3 o. 4 feet in a mile It is now time to examine the deductions fearm by Colonel Baud Smith from the works in Madais, which have evidently all along influenced the Government of India in prescribing the the mode of dealing with the Markunds. These deductions, quoted by Colonel Baker in the letter above referred to, will be found at pages 43, 44, of Odianal Smith's "Report on Hugstron in the Madias Provinces." I beg the readon's particular attention to the parts which I have italicious.

" 3rd. That in rivers with beds of pure sand, and having slopes of  $8\frac{1}{2}$ 

test per mile, such dams\* may be constructed and maintained at a modenate expense

"4th That the elevation of the bels of the invers above the dams to the full height of the course of these works is an inevitable consequence of their construction, and that no arrangements of under-sluces has as yet been effective to prevent this result

"6th That in pure said, acted on by the current due to a fall in the liver bed of 3½ feet per inde, and exposed further to the action of floods from 12 to 15 feet deep, well foundations in front and real, of 6 feet in depth, have been proved, by an expension of 15 years, to be safe

"7.6. That with a verteal tall in sevi of the dam from 5 to 7 fect in height, a thinkness of 2 feet of bluck masoning and 1 foots of cut stone, with a breadth of from 21 to 24 feet for the apion, have proved sufficient to insuice stability, the only fluther protection required being a moss of rough looss stones, about 9 feet in width and 4 in depth. The looss tone apion should at first have a leastlift equal to 1½ times, and a depth equal to two-thinds the height of the dam. The action at the tail of the work, leading to resistant additions to the loose stone, soon denanges these proportions, and they are given only as guides in the first instance ?

"8th That the more security of the dam depends upon the efficient construction and careful maintenance of the auron"

In the first place, these deductions apply solely to dams or aments, and Colonel Band Smith makes no refinence to lardges in thus connection. What he does say about the Madras budges when describing the Gunnamm angucitout, will be quoted presently. Now the outsing the distribution of the point to two man dangers. First, this of the water finding its way between or under the curtain wells, and either blowing up the flooring or washing out the sand from under it. This is the objection unged by Major Langlation and by Mi, Campbell Secondly, there is the danger of holes being scooped out by the seom below the budge, which may extend back below the bottom of the curtain, and cause it to fall in. Of this I have quoted illustrations from the Ganges Camil

The first danger can hardly occur to an ameut, the action of the dam

That v. dams (amouts) similar to these in Tanjore, for distributing the waters of a river, at
the head of its delta, ungoing its several branches -- B O B
T Polineys some Mathia collects will kindly state the size and description of stone used for these
spreas, and the extent to which they is quite income layors, four --B O B

larger the bed of the river to a level with the crown of the work, so that the water must find its way down 7 + 6 = 13 feet to get under the upper curtain, which is further protected by an up-stream apron. The solid body of the dam itself, and the strong apion of missoniy 3 feet thick, are sufficient to protect the work from being blown up or undermined. The danger of scour below is provided against by the talus of luose stones, which has to be continually watched and renewed. This talus Colonel Band Smith declares in the case of the amouts, as Major Crofton in the case of the Canal bridges, to be the main security of the work It is the omission of this essential protection which appears to me to render the design laid down for the Markunda and other large bridges so insecure. The talus or apron alone, however is not sufficient, unless the curtains be made really impervious, so that there is no danger of the flooring being undermined. For this purpose it would be better to use blocks. instead of wells, both up and down-stream, and to fill up the spaces beween the blocks with accurately fitted piles

I have not been able to find any description of a bridge in Madias. built over a river with a sandy hed on a slope of 8 or 1 feet to the mile, upon shallow foundations, even with the protection of a stone apron The Gunnaium aqueduct, which is sometimes quoted as an example, is not a case in point Colonel Band Smith gives a description of this aqueduct " He does not mention the slope of the branch of the Godavery river over which the work is constructed, but I gather from his report that the average slope of the high floods of the main river is from 15 inches to 18 mehes per mile, also that the general slope of the country longitudurally is about 12 inches per mile. Probably the slope of the bed under the aqueduct does not exceed the latter amount, and it appears from Major Crofton's Report on the Ganges Canal, para 131, that the stream is a tidal one, the tides rising and falling 3 or 4 feet at the site of the aqueduct-where there is consequently a considerable break-water on the flooring The aqueduct consists of 49 arches of 40 feet span, the springing hie is 114 feet above the flooring. The piers rest on wells 8 feet deep the curtain wells up and down-stream are 4 feet deep Above and below the curtams are apions of loose stone, the upper one 5 feet, the lower one 16 feet, wide The depth of these is not given. The soil is described as " sandy"

 <sup>(</sup>Irregation in Madres, pages 111, 118)

Colonel Band Smith, evidently entectained grave doubts of the wislom of pushing economy to such an extreme, undependently of the objections to the contracted waterway of this arguedine. He sary. "It seems to be possible to seems foundations on the invers of Southern India, with himvery love alopes, by means which, with our own experience of the invers of Notthern India, we should be pis-taked in picnomaning utterly madequate, and with which in fact we should nove deem of operating, since they would nevertably full on the fact so was train?" It is evident that Colonel Band Smith, never intended to apply the results of the Madius aments, to the case of bridges in Upper India, where the conditions are so different.

The conclusions to be diawn from the facts above descubed were suffientity obvious First, that far too much stress had been laid on the success of shallow foundations in Madias, and that the plan had been applied under encumstances and conditions quite different from those of the amounts which had furnished the idea, Secondly, that the main and most essential element of the Madias system, the tains or apron, had been entirely omitted. Thirdly, that the foundations of the budge could not in them evisting form be tailed on, and that some further protection was necessary

Several remodual measures suggested themselves, the first being to suck the second row of curtain wells opposite the interstices of the first, as originally intended. This was soon given up, for the following reasons -As the flooring had been put down, the sinking of a second row of wells so close to the edge would mentably draw out the sand from under it. and thus give rise to the very evil it was desired to remedy Morsover, it appeared that the greatest scour occurred opposite the ends of the cutwaters or starlings, being caused by the "swnl" or eddy of the water meeting below the piers. The edge of the flooring was so close to the cutwaters, that the additional width of 6 feet aided by another 10w of wells would give no protection against this action, and it seemed desnable to extend the flooring further down stream. Lastly, it was considered that a curtain wall in such a stream, unprotected by any apron, and exposed to a scout such as had aheady begun to show itself, could not be safely made less than 20 feet deep. To sink wells 3 on 4 feet deeper than those on which the piers test, at a distance of only 7 feet clear from the end well of the pier, was not to be thought of

Cubwork, filled with buck or slyg, would be as expensive as mason ry and less clineas.\* No boulders were available on a loose amon, and for the above reasons it was recommended that the floring should be extended 40 fact down-steam, by an apron of concrete 2 feet thick, terminated by a row of blocks 1.2 × 6 feet, sunk to a depth of 20 feet, with intervals carefully filled up by pulmpt to within 5 fact of this top, which space was to be occupied by a continuous platform of masonry. It was also recommended that the curved wing walls which had been given in the original design but afterwards outsited, should be restored on the op-steam safe of the budge, as there was a considerable tendency to cutting along the face of the abutinent on either bank. The cost of the proposed additions was estimated at 18 1.03.782

In a report, dated 31st December, 1865, which accompanied a revised estimate for the bridge, including the protective works described above, I gave the following summary of the question of foundations —

" If, as appears from the experience of the Ganges canal, very shallow curtains without a talus are not safe in a sandy bed with a fall of only 15 mches per mile, and a depth of 7 to 8 feet, à fortion, they cannot be safe m a tonient like the Markunda, or those in Madras, with slopes of 3 to 4 feet in the mile, and floods of 10 to 15 feet in depth If, indeed, the curtain be protected by an apron of boulders or embwork, carefully watched and continually repaired, as seems to be the practice in Madras. the system would, no doubt, be safe, and in situations where suitable materials can be obtained cheaply, it might be more economical than the alternative of very deep wells with no flooring at all But the Markunda Builge, as observed by the Government of India, is neither one thing nor the other Without a talus (which owing to the scarcity of wood and stone would be nearly, or quite, as expensive as the deep cuitain wall now proposed) the bridge cannot, in the face of the facts above quoted, be considered safe, with either of these additions it will have cost more than if built on wells 40 feet deep without a flooring, as originally proposed by M1 Campbell"

No decision has been come to at present upon the measures to be

<sup>•</sup> I deads it I think the focus brick, which is free to full down and fill up the sund as it is much small of scands away, would be far preferable to the solid naneary flooring proposed, and which would containly count when maximum of non-inpulmer artitions. The brick sing should be in large masses to provent its being a cyt away, and a googh tumber grading over it might pricings to ask loads for the same purpose. [In 3]

adopted, but I hope at a future time to complete this paper by giving the subsequent proceedings in the case, and the results of the remedies which may be applied to the evils that have shown themselves

Postcorpt — Since the greater past of this paper was written, several pieces of the flooring have fallen in, having been undermined by the sand being washed out between the curtain wells. In one spot at least there appears to have been a regular stream flowing through under the flooring, from the upper to the lowes side of the budge. The anticipations expressed by Major Laughton in 1866, by Mr Campbell in 1860, and by mys.lf in 1865, have been fulfilled

R G E.

### Memorandum by the Superintending Engineer.

I have not been long enough in this circle of Superintendence to have acquired much personal knowledge of the conditions of the Markunda river, and the experience of one comparatively scanty ramy season cannot be considered as full data.

But however applicable the system of shallow foundations, with protective pavements and curtains, may have proved in the Madius Presidency, there has not been as yet, that I have seen, any record to show that General Cotton has comandered this system to be applicable to bridges over rivers of great slope, in very light or sandy soils, and which, in Notthern India, and further subject to sudden and violent floods, causing a velocity much in evoess of the velocity as calculated from the slopes of the beds

It is further clear that the hability to enting under the bays of a bridge is much greater than in the case of dams and wens, so that the latter cannot be accepted as a grade to the former

The system of shallow foundations was introduced into the N W. Provinces about sixteen years ago, and I was, I believe, one of the first to take up the idea in its experimental application to bridges. These experiments were limited to drain bridges of two or three arches, each under 20 feet span, including some long and low viaduous with archeof 10 on 15 feet span, with the prescribed protective payements and cuitans, and always with the addition of encodements or tail pieces below bridge, in cases of much relectly. The conclusion to which these cases have led me is that the system of shallow foundations, with its adjuncts, will generally be sufficient for drain bridges in moderately firm soil, without much slone, supposing the whole to be under pencideal supervision.

But the same expenses, combined with lates inspections of luge bridges in sand or sandy soil within the N W Provinces and the Panjab, has convinced me that there must generally be time economy in such cases, by sulking the foundations proper, i  $\sigma$ , those under the preis, abutinents, and even wing walls, as far as they can be driven without extraordinary exertions, and under no other limit, short of 40 feet, which will in almost all cases be deep enough to be beyond the action of the water, with sufficient lateral pressure on the wells or blocks, to support the bridge of the value of this support will of course be greaten in proportion to the advisability of dividing the total weight over many lines of support, but in this consideration the question of economy, as well as of waterway, will entia largely

Under any encumstances, the foundations should evidently go deeper than the possible action of the water

Pavements, with curtains of more or less depth, are nitways useful in cases of considerable velocity to equalize the action of the steem through the bays of a bidge, and I have always found encodements or tailness to be much more valuable than seems to be generally supposed. They prevent sorous injury during the floods of one season, and if partially displaced, they serve as a warning to adopt further measures

But curtain walls cannot be used in all situations. Such curtains imply a stoppage of the water below the riven bed, and it follows that any undercurrent filtering through sand, must be forced either above or below the curtain. The former would be incorrement as laising the head of water, and the latter would be fatal both to payments and curtains.

Against the system of shallow foundations, with their adjuncts, in sandy soil, is the clear fact that the least derangement, causing a movement in such soil, must upset all previous calculations, and there is no saying when sand, once in movement, may stop

A large bridge is I believe the last kind of structure to be considered in the most economical point of view, so far as the foundations under piers and abutments are concerned Further, the cost of payements, cuitsins,

and tail pieces, with then after repairs, will I think seldom leave much in favor of shallow foundations, as compared with deep foundations in the first instance, which do not require all these adjuncts

The case of the large Markunda budge may be considered as a bold experiment, made with the special object of placing beyond doubt if possible, the economy of shallow foundations in the Punjab, but present appearances are not in favor of the theory, although the sinking of some of the pavements is doubtless partly due to the mode of construction, as carried out from motives of economy There have also been strong symptoms of a tendency to extensive cutting below bridge, which has necessitated the proposed addition of a broad tul piece of masonry, failing the presence of stone within any reasonable distance, and this cutting is of course quite independent of the mode in which the pavements and curtams have been built, while it would always thie iten shallow curtains, however well built, if allowed to go on The foundations proper have not vet been affected, and the expense to be now incurred for further protective measures, may be fauly calculated against the expenditure saved in the first instance, by avoiding deep foundations, and in the economical construction of the pavements and custains

It may be semarked of the system of shallow foundations that they cannot be expected to last long, without constant or perioducal icanus to the protective works \* Such protective works connected with works of nigation in the Madara Prendency probably pay while they lively, which is conductived a condition and calculation (so far as the Public Works Deprintment is concerned), when eapital is not immediately mainlife for extensive works on a more permanent basis but it seems equally evident that works of a permanent nature would pusy better, supposing cepital to be available. Expenditure on original works is generally a more prominent matter, and mose apt to each general affaction than a succession of expenditure on repairs, and we have to consider that in many parts of Nothern India, the means of periodical repairs accomparatively expensive from the scenarity of wood and stone

The quotations made by the Executive Engineer from the opinions given by several Engineer Officers, and from the orders assend by Govern-

And probably, constant attention to the state of the river bed, so that necumulations of ritteract during the runs, and counting an irregular current through the bays, rhould be regularly cleared away in the cold scather—(Lib )

ment on the subject of the Mankunda budge, all lead to the conclusion that a question of admitted difficulty, has been put to the test in a form which must go fan to prove the advissibility or otherwise of shallow foundations (with their adjuncts) in Northern India. There seems to be nothing in any of the opinions or orders given, to be taken as a positive expression of opinion on the subject, and nothing can be better under all encountainces than the tentative process now in course

It is further due to Colonel Yule's suggestions, to state that his suggestions have not been fully carned out, and that the substitution of inferior and more economical materials in the paraments, &c, \* appear to have been altogether due to the Executive Engineer of the time being So far, the test, so yet has only been a natial one.

J D C

With the omission of a row of wells

### No CXIX.

# THE GREAT TRIGONOMETRICAL SURVEY OF INDIA

(4TH ARTICLE)

Compiled from the Annual Reports of Major-General Sir Andrew Waugh, R.E., F.R.S., late Surveyor General of India. By H Duhan, Esq., Personal Assistant to Surveyor General

TER next party to be reported on as the Madraw Topographical Survey party, under Captann Saxton. Although the trace inhabited by the Gonds and other aborigmal tribes, extending from near the Coromandel coast to the Niagpore territories, is not of much value to the orecame of the British Government, and is pecchiarly difficult to survey on account of the physical features of the country, as well as its insulurious character, still a general survey of the whole tack on a moderato scale appeared an important requisite for political and military purposes, and the general objects of Government, accordingly armagements were made for a scientific survey of Ungool and the surrounding country, work being commenced at the extremity of the South Parasnath Series near Balasore, which enabled Captain Saxton to commence with data furnished by the G T. Survey, thereby securing accuracy and swring much time and trouble in measuring bess lines and determining a point of departure.

Captam Saxton reported that the whole country was jungle, but the ranges appeared favorable for triangulation, which the party proceeded to lay out in advance. A little after the middle of December, sickness commenced, and shortly afterwards, increased to an alarming extent. Captain Saxton, and two of his assistants, were compelled to proceed to Cuttack for medical and, and the whole party was in fact disorganized, the season's operations proving thus nearly a failure

Noterlistanding the anxiety which these untoward encumstances occusioned, the Surveyor General felt reluctant to declare the undertaking impracticable. The unhealthiness of the climate in all December being clearly demonstrated, orders were issued that the party should not reach their ground before 1st January. On the other hand, the climate becomes dangetous by the unddle of March. The season being thus limited, it was a great object to strengthen the party as much as possible, which having been done, the results of the next two seasons were more satisfactory. The hill tract under surrey was reported as being covered with dense and unwholesome forests, hardly animated at long and distant intervals by a sparse population of aboriginal tribes in the lowest stage of burbuism. The area surveyed was 2,515 square miles, of which 565 were on the one inch, the remainder on the half-inch scale.

In 1849, numediately after the conclusion of the Punjah war, a survey of the neighbourhood of Peshawur was commenced at the denie of the Milhtary authorities by Lieuts Garactt and Walke, Engineers, which was gradually extended so as to include a Military Survey of the Northers Pointer Tans-Lands, the operations being placed under the control of the Surveyor General. 400 square miles were completed by June 1819, when Lieut Garactt was sent to Kohaf, and the work was continued by Lieut. Walker alone That Officer adopted a scale of an meh to the mile, except in the vicinity of the city of Peshawur, where the work was taken upon the 2 meh scale. The institute of the highest power could not have been employed or carried in such a disturbed country.

Operations had been commenced by measuring a base line of  $2\frac{1}{2}$  miles in length, and trangulating therefrom. The sides of the triangles varied in length from 4 to 16 miles, their general average being 6 miles. By December 1849, Liquit. Walker had completed the survey of the

<sup>·</sup> Now Lieut, Col. Walker, R. B., Superintendent G. T. Sun ey, and Officiating Surveyor General

ground south of the Caubul liver, and east of the city as far as Naoshers. He was then directed to accompany the field force proceeding to Euscofza, during which time the survey was of necessity discontinued.

Immediately after the close of the military operations, a survey was redered of the valley of Loondkhwa in Busoofau ILving no time to carry up the trangulation from Naosheau, a new base was measured, and a survey made of 160 square miles, on the scale of 2 milites to the mile. This being effected, Leut Walker trangulated backwards to his former network, and found a difference of 2 rards per mile in the common side of junction. This is a degree of error to which minor trangulation depending on bases measured with common chains at different seasons, carried on with small theodolites reading to minutes, and with indirecently match disguals, seems to be fully hable, and which can only be avoided by the ingoins premations of the G. T. Survey system About the middle of May, Licuit Walker returned to cantonments for the recess, during which a map was made of all the country that had been surveyed, and a copy forwarded to the Board of Administration at Labore.

Ill-health prevented his retining into the district before the end of November, about which time he recommenced operations from the vicinity. It has been here in Loondithwar, proceeding east to the Indus, thence south to Attock and finally west, until a junction was again formed with the former triangulation terminating at Nasshera. To test the accuracy of these operations he measured a third base near the banks of the Indus, and found a discrepancy of a yard per mile. The work was improved by the grant of additional establishment, enabling the stations to be marked by pillars, but the telescopic power of the theodolite was so feelbe, that opaque signals were seen with great difficulty, and the accuracy attainable was thereby greatly himtel.

The area surveyed up to the end of season 1850-51 was recknoed about 3,100 square miles, of which nearly 2,000 being to the Britan Government, and the remaining 1,100 to independent Pathans. This last portion, though hostile, was surveyed with nearly as much accuracy as the former, and on the same scale The cost was about E3 3½ per square mile. By September 1851, a map was completed of the whole valley of Peshawur, including Euscofan, and as much as Lueut. Walker

could get access to, or see distinctly, to the north and west beyond the frontier.

It is advantures while surveying among hostile tribes were of a most interesting description, and often attended with great risk. He had frequently to obtain access to his stations, by causing diversions to draw off attention for a limited time, during which he had to take his observations and their ride hard for his. By tact and management, as well as cultivating friendly relations with the Chiefs, he succeeded in conducting his work without collisions, and with only a single accident, on which occasion his native groom was killed.

Having been supplied with more powerful instruments, the survey was continued during the following season, being first connected by a series of trangles with the Base at Attock, so as to form pair of the G. T Survey Leutenant Walker's Khattak Hill Series organizes from the aide, Attot to Pia Subak, of the G. T Survey, and was shiftelly conducted to Kohat. Owing to the dangerous character of the Afridi tribes, his scope of selection was himted. For the same reason the connection of Kohat and Peshawur, though only 30 miles spart, was of necessity dependent on a series of trangles nearly 150 miles in circuit. These deviations from a direct course were unavoidable, and are mentioned only as illustrating the peculiar difficulties of the survey.

During the season 1852-58, Lieut Walker completed this, survey of the whole highland frontier Trans-Indus, embracing the Southern Khattaks and Bunnoo, besides extending a recommossance into the plains of the Derniét, as far as Dera Ishmael Khan. In the progress of his opetations, he took many observations for fixing the chief visible points of the ranges beyond our boundary. Fourteen peals were thus determined, extending over a distance of 50 miles along the summit of Safed Xoh, or the White Monthains, which constitute the watershed between the Cabool and Koorum rivers. Thus, and with the assistance of native information, he made a tolerable map of the country beyond our boundary, as far west as 669 of longitude.

The total area of British territory thus brought under survey, exceeds 6,000 square miles, and the survey has been of the highest utility in the subsequent numerous military operations against the frontier tribes

In the season of 1853-54 the Surveyor General measured the Base





Luno near Attok in the plains of Chinel. Subsequently, the Base Luno appaintus was carefully transpoted to Kanachi, where in the season following, the Karachi Base Line was measured. Those two Base Lines complete the lineer verifications required for the great quadrilateral figure of Strony, Debra, Attok and Karachi. The results of the verification of the important series of transfes terminated by these bases are given below, and considering the extent of the transgulation they must be considered satisfactor.

Error of North-west Humalaya Souss at Chuch Base line, (the value by triangulation being in excess,) 1 262 feet or 0 30 inches per mile

Error of Great Longitudinal Series at the Karachi Base line, (the value by triangulation being in defect,) 1 165 feet or 0 17 inches per mile.

During the previous year, Major (them Lieut) Temnant, E.E., had been directed to build an observation on a favorable site selected for the purpose near Karachi, in order to verify by celestial observations the value of Latitude and Azimuth brought down from Siron) by the Great Longitudinal Series One of the guest Astronomical Circles employed on the Great Arc was used for this purpose. The results were as follows:

|              |                               | Latitude                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                  |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| observatory, |                               | 940                                                                               | 49'                                                                                                                                                                           | 49" 278                                          |
| 19           | by Great Longitudinal Scries, | ĐΨ                                                                                | 49                                                                                                                                                                            | 50" 155                                          |
|              | Discrepancy,                  | 0                                                                                 | 0                                                                                                                                                                             | 0° 882                                           |
|              |                               | Azimuth                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                  |
| observatory, | by celestial observation,     | 179°                                                                              | 59'                                                                                                                                                                           | 57" 428                                          |
| 19           | by Great Longitudinal Scries, | 179                                                                               | 59                                                                                                                                                                            | 57" 737                                          |
|              | Disciepancy,                  | 0                                                                                 | 0                                                                                                                                                                             | 0 "812                                           |
|              | observatory,                  | Discrepancy, observatory, by celestral observation, by Greet Longitudinal Scares, | observatory, by celestial observation, 94° by Groat Longstadmal Source, 94 Discrepancy, 0  observatory, by celestial observation, 170° n by Great Longstadmal Source, 179 179 | observatory, by celestial observation,   94° 49′ |

This officer also successfully carried out a series of Tide Observations with a self-registering gauge, for the purpose of determining the datum at Karachi for the survey heights

During ISSS, ariangements were made for carrying up a special series of Leveling Operations from the tide gauge at Karschi to the Chuch Base, for the purpose of determining accurately the hight above the sca level of stations in the interior, and furnishing a precise adtum for the nountian operations. Hitherto the heights determined

by the G T Survey of India have been deduced entirely by means of recipiocal vertical angles, except in the case of short levelled lines necessary to connect the tide gauges with the nearest stations of the triangulation. Since the improvements introduced in the process of Trigonometrical levelling, the results have proved highly satisfactory, especially in hilly tracts, where, from the nature of the circumstances. spirit levelling is madmissible, and the Trigonometrical process by reciprocal verticals can be practised under great advantages. In the plains, however, the case is reversed, and on account of the uncertainties of terrestrial refraction in rays grazing so near the surface, great anxiety was felt lest error should accumulate in such long lines of operations, as the survey had to deal with in the plains of Northern Hindostan. The very accurate results obtained by the Tilgonometrical levelling have already been remarked, (see page 104,) but they nevertheless appeared to the Surveyor General not sufficiently in keenmg with the wonderful precision attainable in all the other results of the survey Much depends on an accurate determination of the height of the base lines, in regard to their reduction to the sea level, which affects the lengths of the arcs and all the linear distances of the Survey It was also a matter of great interest to bring up an accurate datum from the sea to the Himalayas, in connection with the determination of the heights of those stupendous peaks. It was further a matter of importance to furnish an accurate datum to the Canal Departments of Sind, Punjab and the N W Provinces, and to connect their levelling results, and those of the Railway Department, with our own For all these reasons, it was determined to carry a line of levels up the valley of the Indus with the greatest precision attainable, and with all due attention to the extraordinary refinements usually practised in Trigonometrical operations, though not hitherto attempted in ordinary levelling The great distance to be levelled, and absence of the means of verification at the termination, rendered unusual precautions indispensable

The first part of the Indus Series crosses a hilly tract, and a similar highland region occurs before the transgulation terminates at the Chuich Base, a distance of 960 miles. With these exceptions, for the greater part of its occurse the senses traverses, by the aid of towers, a flat alluvial plain. The party under Major Walker was equipped with

## THE GREAT TRIGONOMETRICAL SURVEY

Corner could to the principal triangulation in the Paris

F14 2

Francis a Sulton

Fig 1 Plu ation





Ptg 5 cirma Tin

1194 Acre "10

Buy 5 Clan of Lucy .







scare + feet - 1 e 1 vente feet - e , 30 st feet

three fitst-class standard levels by Troughton and Summs, transforred for this purpose by the Punjab Canal Department. These had powers averaging 42, and a fecal length of 21 inches. Graduated scales were attached, so that the level errors could be recorded and conrected for, in the same way as in Astronomical observations. It is humanly speaking impossible to level an instrument practically without some residual errors, however small, but it is practicable to note the errors and compute the corrections due to them, a process by which accumulation of small errors is prevented. The staves were made for the special purpose in the Mathematical Instrument Department, graduated on both faces in a peculiar manner, and with every precaution as to conformity with the unit of measure of the Indian Survey. For the subsequent reinfaction of the unit, a standard bar was supplied as a provision against accident or change in the staves.

As a precaution against the intrusion of gross errors and to lessen the anxiety which a single leveller must experience if he works alone for months, without knowing whether his results are accurate or not, it was determined that three observers should level along the same pins one after the other, using each his own instrument and staves. Thus, any error could at once be detected and rectified on the spot, and the work was thus subjected to check at each step of its progress

The operations commenced at Sojra tower, and the levelling was carried upwards in a continuous rise. After proceeding some distance a personal error was discovered of a very minute but constant character, whereby the results of the three observers diverged from each other. Though the differences were extremely small, their constant character gave reason for anxiety in regard to their accumulating tendency on a long line of 960 miles. This led to a long discussion, which ended in the adoption of an alternating system of observation, whereby the benefits of a circuit system were obtained, and many sources of instrumental error counterbalanced By these means, the differences between observers were much reduced, and in some cases counteracted. The work beginning at early morning at the lowest temperature and maximum amount of aqueous vapour, it was evident that as the temperature rose the air became diler, and the refraction constantly diminished Though the difference taking place in the interval between a back and forward sight, was extremely small, and its effect almost meanable on the third place of documals of a foot, still the tendency being constant, its accumulative effect might be dreaded on so long a line. For these reasons the staves were observed, and the observations repeated in an alternate namner at each station, as also at alternate stations. Similar precautions against the accumulation of munite quantities were taken in the manipulation of the instruments. In order also to introduce the highest degree of refinement the work was susceptible of, new levels, fiely mounted and supported at the two points of least flexure, and covered with glass cases, as a protection flow currents of an, were prepared in the Mathematical Instrument Workshops

In the course of these leveling operations, numerous bench-marks were builed at important places, seven canal and railway bench-marks were connected and nearly 200 mile-stones marked. The connection with the Canal and Railway affords a cheek by circuit. For example, Major Walker's levels from Shikarpore to Kotree viá Larkhana and Schwan, with the Canal levels viá Sakkar and Hydrabad, close with a discrepancy of only 0.09 foot m 560 miles.

The result obtained from this series of levelling operations is most satisfactory, and indeed, may be pronounced a triumphant feat, as will be seen from the following statement, viz —

| 1 2, | From Karachi sen level to Chuch Base (Spirit levelling),<br>N West Himalaya Seues, (Chuch to Banog,) Trigonometrical | 960 mile                   | 9 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| 3 4  | mountain levelling, Great Are Series, from Banog to Snowj, Great Longitudinal Series, Snowj to Karachi sea level,    | 4128 ,<br>4450 n<br>6784 , |   |
|      | Total length of cucuit,                                                                                              | 24962                      |   |

This erecuit of levelling, chiefly Trigonometrical, and embracing 210 miles of Trigonometrical levelling over plants, closes with a discrepancy of 0.758 of a foot, giving a rate of only  $\frac{1}{10000}$  of a foot per mile

On the Great Indus Series there were two independent levelling operations, viz. —1st, The Trigonometrical levelling along the series which is 710 miles in length, of which 384 are unflavorable plain country; and, 2nd, Spirit levelling over a circuitous route of 960 miles. The comparasous between the two results at the points of connection along

the series are highly satisfactory, and the ultimate results most gratifying, as will be seen from the following statement --

```
Hought of west end Clauch Base, by Spart leaveling, hought $\) to 10 (a) up 1 tom the sea level at Kuachi,
Reight of sume pourt hought up by Trigonometrical level-
1012 20
ing, from same datum,
Difference between Struit and Trisonometrical by villus.
2, 203
```

This gives a rate of error on 700 miles of 003 of a foot per mile, which is wonderfully accurate for Trigonometrical levelling, especially over a tract of 384 miles of untavorable country

The next series to be reported on is the Kashmi, Series After the completion of the Karachi Base, Captain Montgomeric R E. was deputed on this duty, and commenced Trigonometrical operations on the Kashmir meridian. The first season's triangulation having been laid out across two ridges of the snowy mountains, and advanced into the heart of Kashmir, the Surveyor General proceeded to organize arrangements for the Topographical Survey, which was to be based on this triangulation On account of the small establishment at disposal, the difficulty of obtaming Uncovenanted Assistants, owing to the competition of other departments of the State, the length of time consumed in training new hands, and the difficulty of retuning them when trained, application was made for three or four young Officers of the Quarter-Master General's Department, to survey during the summer Three officers, viz., Captains P Lumsden, C C Johnson, and G Allgood were accordingly temporarily transferred. Lieut Elliott Brownlow of Engineers, with two assistants from other parties, were also allotted to the mountain survey By this means the Trigonometrical establishment was strengthened sufficiently to advance the Great Series towards Thibet, and at the same time cover the area to be surveyed with points of reference for the topographical operations

The system of survey adopted was that described in the Topographical instructions for the Department. The advantage of this system in a country like India, especially in the hilly and mountaneous treats is, that officers with a moderate previous knowledge of inilitary drawing can readily be trained to fill up the traingles, and the work pieceeds rapidly, producing a complete and valuable map, with the topographical features accurately delinicated at small expense. The three Assistants Quarter-Master General bung wholly untrained to the rigorous system of surveying required, had first to bo instructed, but were after a moderate probation able to proceed independently, and by the end of the season had accomplished a far share of excellent work. For the ensuing season of 1857, it was fully expected that these three officers would have been again available. Unfortunately the exigences of the service did not admit of this, and their previous season's training was thus lost to the survey.

The arrangements made for the prosecution of the Topographical survey having thus broken down, the whole business of training and instruction had to be recommenced do now. Three other officers with the requisite qualifications were selected, viz, Captain II H Godwin-Austen, H M's 2th Foot, Lieut A B Melville, 67th N I, and Ensign W G Miniay, 2th N I These officers speedly learned their duty, and did excellent service. The strength of the Kashmir party was also increased by Lieut Basovi of Engineers, and Assistants from other parties being timaffered for the summer season.

Neither the physical character of the country, nor the constant task of training new hands formed the chief difficulty of the survey conducted in a foreign territory, and which at no time could be expected to be agreeable to the Ruler, his officials, and people. To them the militux of a considerable body of surveyors, spread over the country, however orderly and well conducted, must bear the aspect of intrusion Captam Montgomerie had some difficulty in maintaining animable relations with the Court, and his difficulties were enhanced by the Military Robellion of 1857, during the whole of which excited period the party continued its peaceful and useful labors without cessation, and with only one serious interruption.

The character of a Trigonometrical survey demands that the stations shall be fixed on the highest summits, or on points commanding extensive rews, and it is requisite that an adequate number of good observations shall be taken, which usually occupies several days. To accomplish this task, not only the observers, but the signal men (natives), must encamp at or near the stations. The heights of some of the peaks ascended on the Punjab range were Moolee station, 14,952 feet, and Abertatopa station, 13,042 feet, and to the north of Knahmr, Haramook, 18,016 feet. Among the highest clearations which in Tiblet.

were the principal stations of Shimahak and Shumika, 18,417 and 18,224 feet, respectively The difficulty of obtaining supplies and firewood at such elevations may be imagined, yet they were overy day occurrences. Out of sixteen principal stations in Thibet, fourteen exceeded 15,000 feet in thesely.

Although the splendrd climate of Kashmir, added to the special interest attaching to the country and the unexplored tracts adjourney, made the survey deservedly a giest attraction, still the exposure of surveying in such a country is very trying to the constitution, and many persons suffered greatly. The lower rallers are very hot, and the solar radiation on the hill sides is very powerful. The labor of chimbing to great elevations has often been noticed by explorers, the surveyor, however, arriving heated by physical exertion at great elevations, has to stand on ridges or peaks, exposed to strong cold winds, while he is observing angles or sketching the ground

The whole mountain tract south of Kashmir proper was completely trangulated and topographically surveyed In 1850, the trangulation was satisfactorily advanced in Thibet, but the Topographical operations made slower progress than usual, owing to the smallness of the establishment the Surveyor General was able to devote to that work. The work effected may be briefly summarized as follows —

- 1st Area triangulated from commencement of survey to 1859, about 50,000 square miles, (nearly equal to the area of England,) five years.
- 2nd Area topographically surveyed in four years, about 23,000 square miles
- 3rd. Cost per square mile, Rs 4-5-2.

These results are highly satisfactory in quantity, quality, and cost.

The Coast Series is a most important work, as it connects the metropolis of India with the Madras Observatory, which is the origin in Longitude of the Survey of India. This operation also defines the coast. Unfortunately, however, the trangulation traverses a country presenting formulable difficulties, among which, the baneful climate may be reckoned the worst. The work was commenced at the Calcutta Base by the late Captain Thorold Hill, who was succeeded by Mr. Clarkson and Mr. Peyton. The obstructions presented by the character and the difficulties were so great that the progress had been slow, and the cost correspondingly high. The parties had been annually documated by subness and driven thereby from the field. But the work was never theless, with singular constancy and persevenance, gallantly resumed, season by season, until by slow degrees it nearly reached thitack.

The Raloon Meridional Series commenced in 1852, was necessarily suspended during the two following seasons, owing to the party boing employed at the measurement of the two Base Lines Work was shortly after resumed, and the series progressed satisfactorily. The party after the conclusion of the season's work in 1857, on returning to recess quartes, passed through Delhi and Meerut only a few days before the out-break of the mutiny, thus narrowly escaping destruction. In 1857-53, the country south-west of Delhi, through which the series passed, was so disturbed that operations could not with any regard to safety be resumed. Next year the country still being unsettled, the party was transforred to the Gurhagurh meridian, under Major Tammal.

The Gurhagurh Series was undertaken to lay down Feroscopore, and tunnsh fixed points for the incorporation of the Revenue Survey with the general map of the Punjab. The season proved unfavorable, and but little final work was done, but good progress was made in 1859-30 by Mr Shelverton, who succeeded to the charge of the series, on Major Temnant's appointment to be Astronomer at Madras. Licett Herschel of Engineers, was appointed to fill Major Tennant's vacancy.

Mr Nicholson's health having snocumbed to the baneful climate of Assam, Mr Lane was deputed to succeed hum in the charge of the Assam Series. He pushed forward the work with great energy, accomplishing an excellent season's progress, but the mutury having broken out, his party was in some danger from soving bands of mutineers, cluefly of the 34th Native Infantry. In the seasons subsequent to 1867, the progress of this work diminished, owing to the difficult and unhealthy character of the country, and its destructive climate.

The next Theonometrical operations to be reported on, are those conducted in the Bombay Presidency The Bombay Brogonometrical Party, under Captain D. G. Nasmyth, B. E., had been employed soft the Great Longitudinal Series in triangulating Geojerat, Katyawar, and Catch, and connecting the operations with Sind. Crossing the

Rimin of Cutch and the hittle desert, the nature of the country presented bestudes of the most formulable character, as well in regard to provisions, water and travelling requestes, as in finding suitable sites for towers, and the materials for their construction. The observations also from atmospheric vapour and mirage, were readered peculiarly difficult and burnssing. The whole tract of country embraced by Katyawar and Cutch was fully trangulated and propared for Topographical Survey. The nanerous series into which this trangulation is divided, close most satisfactorily, showing extreme accuracy of observation, beyond what could have been expected from an 18-inch and 12-inch instrument.

Captam Nasmyth proceeded to England on turlough and was succeeded by Liest, Hag, B E, who was employed in the ensuing season in completing the Gogo Series, and forming a connection between the Aboo and Siner Meridional Scites.

It is now necessary to summatize the proceedings of the various Zbjooj aphical parties Of theso, the Kashimir Series has already been reported on in connection with the Trigonometrical operations under Cantain Monteomerie.

Captan D G Robusson's survey of Jbelam and Rawul Prudee is second to none in importance, or in the excellence of its results, and the interest attaching to the locality. This great work was commenced by Captan Robusson at the close of the year 1851, and the field work was brought to a successful conclusion early in 1859. The area comprised in this survey amounts to 10,554 square miles, so that the rate of progress has been 1,310 square miles per season. The progress would have been more rapid but for several rotanding causes. The cost of the eight field scasons amounts to Rs. 1,93,465-15-10, which, divided by the area, gives Rs. 18-15-2 per square mile, for the rate of the foll-dwork.

The scene of this survey is of great interest and importance in a classical, military, geological and engineering point of view The locality is rendered memorable as the scene of Alexandes the Grack's exploits, and as embracing the line of operations by which India has been invaded from the time of Alexander to that of Nadin Shah and Ahmud Shah Abdalli It abounds in strong positions, and an olaborate and accurate map of this part of the county is therefore of great in-

VOT 111 2 t

portance in a strategic point of view. To the geologist it is of importance as containing the saliferous strata of the Sali range, and various formations of great interest and currosity. In an engineering point of view, the utility of an accurate survey is manifest, and Captain Robusson's results have proved useful in facilitating the operations of the Great Road.

After the measurement of the Chuch Base, Mr. Mulheran an expersenced surveyor of the department, assisted by Mr Johnson, was deputed to finish a small portion of the great snowy range, lying between the heads of the Baspa and Ganges rivers, including the Nela Pass. which had not been travelled by Europeaus or natives for many years, owing to the danger attending the crossing of the lofty and difficult part of the range. The Nela station is 19,086 feet high, and on account of its southern aspect and consequently greater depth of snow, the ascent is a more difficult achievement than an ascent to a similar altitude on the north side of the Himalaya Mr Johnson surveyed all the difficult ground at the head of the Baspa and Nela pass, as well as from Nilang to the Jala Kanta pass, while Mr. Mulheran finished the difficult ground at the head of the Charang, Nisang and Rishi Dogri, in Bissahir, east of the Sutley, and continuous with Chinese Tartary. After this feat, the party was transferred under Captain Montgomerie to Kashmr, and Mr. Mulheran proceeded to organize the Hydrabad Topographical Survey. Mr. Mulberan's superintendence of this Survey proved successful, and justifies the expectation that the remaining portion of this survey, which embraces no less than 95,000 square miles of country, or an area larger than Great Britain will be finished in a moderate time.

In the year 1858, the Deputy Surveyor General applied for Tragometrical points on which to base the Nagpore Revenue Survey 'The Great Tragonometrical Survey not having been extended over that part of the country, Mr Mulheran was deputed to carry a branch Series from the Great Are to Nagpore

(To be continued)

OA INDIAL PROINTFRING 319

### THE GANGES CANAL COMMITTEE \*

In a former number of these papers, an attempt was made to give a biref and impartial account of the Ganges Canal controvorsy. As this has since passed through several new phases, it will probably be interesting to our readers to show what has since been done, and what new data of professional interest have been elicited.

In January 1864, a Committee of Engineer Officers, composed as under t and comprising the ablest Lirigation authorities in Upper India, was convened at Agra, and a Memorandum drawn up which set forth briefly as follows -That it was admitted by every one that the Ganges Canal was our mally designed with too great a declivity of bed, and that in consequence of this mistake, considerable crosson of the carthen channel had taken place, and many of the masonry works were in danger of being undermined and destroved-That without extensive alterations, the present canal could not safely carry the full supply of water which it had been originally designed to pass, and that the carrying out of such alterations would probably render necessary a temporary closure of the canal to the serious detriment of the migation interests of these provinces-That the amount of water which the present channel, if unaltered, could safely carry, being inadequate to the wants of the country, the icst of the available supply might ner hans be carried by a supplementary channel from Roorkee through another part of the country, and which should rejoin the original channel lower down-That an officer of experience (Captain Crofton, R.E ) should

O P Gunderntondent Pastar 1 .... O 1

Report of the Gauges Canal Committee Rootkes, 1865
 † Col Strackey, R.E., Strackey to Government, P.W.D., Col. Morton, R.E., Chief Engineer, N.W.P., Col. Tumbull, R.E., Superintendent General of Irrigation, N.W.P., Capt. Dyus, R.E., Superintendent General of Irrigation, Punjah, and Capt. Crotton.

be appointed to report on the whole subject, and especially on the two alternative schemes above sketched

In November of the same year, Captain Coffon submitted his Report, and a perusal of it will amply justify his Chief's encomium of "the energetic and able manner in which he has in so short a time accomplished a most aduous task". This report gives 1st, A complete account of the present state of the canal, 2nd, Recommendations for remodelling the present line so as to enable it to carry the full supply with safety, 3nd, A propect for the alternative or supplementary line, 4th, A design for a separate sus-gadde line (spark from migation), 5th, A comparison of project and eart, 6th, A reply to Six Authui Cotton's objection to the general design of the canal. The general conclusions to be drawn from the whole Report are—That the preferable alternative is to remodel the present line, both on the score of efficiency and economy, and that Six Arthur Cotton's proposals were altogethen impracticable

The punepal measures tecommended for remodelling the existing line were buelly as follows —1. Reduction of the slope of the bed (by the construction of additional falls), and mesease to the sectional area of the channel, with an additional opening to the bridges 2 Alteration of existing Ogee Falls into Vertical Falls with gratings. 3 Raising bridges where the headway is insufficient. Of these measures it is obvious that the first was by far the most important and expensive, and that the third has reference to navigation requirements only. The total estimated cost of these alterations was Rs 39,10,850, or including compensation for temporary closure and loss of revenue, Rs. 52,68,063, which would finally raise the total cost of the canal to 24 millions sterling.

4

Examining this Report somewhat more in detail, the following facts are cliented. As to the present state of the canal the violent action of the water has chiefly shown itself in seconting large holes below the Bridges and Falls, but the former, protected by the statu of bouldas and enb-work, are perfectly safe—the latter, where the falling water has of course added greatly to the dangerous action, have not been materially injured, except at one or two works, where inferior misonry had been used—here the floorings were form up. and the foundations endangered \* This action was further incased (and the canal banks also much cut away below) by the
inward curve given to the water walls on each bank. In the case
of the Baiha Falls, where the material was no better, the waterwalls, being curved outwords, formed a large basin, in which the
velocity of the water shot down the ogee fall is destroyed, and thus
a greater depth of back-water secured on the flooring, here the
nipury done was triffing The difficulty of executing the necessary
repairs to these works has simply been in the fact of the water
having to be turned on (when the canal was ie-opened) before the
masonity had had time to day. These seems no reason to doubt,
that first rate brick masonry is both hard and strong enough to
resist the most violent action of the water, when there is no defect
in the original design.

From a variety of observations, given in detail, in an inferesting Appendix to the Report, the safe maximum velocities for the remodelled channel have been taken as 25 feet per second for the worst soil, such as sand hills, at 2.7 feet for sandy soil generally, and at 3 feet per second for the ordinary soil met with (a light clay)

This Report, it may be observed (as well as the Memorandum by the Committee of Engineers in which it was based), was diawn out without any ducet reference to Sin Athier Cotton's 'suwes; which are, therefore, only medentally replied to among the "Concluding Remarks," and to the most important of that Officer's objections, involving in Rich, as Captain Cofton says, the main point at issue, little more than two pages are devoted in reply. Indeed, the real gist of the reply is contained in a marginal note subsequently added, and we cannot but think it was a mistake not to have entered more fully into the important question raised, if necessary, by a separate Appendix, or else to have left it alone altogether, as foreign to the subset matter of the Renor

At Mahmoodpore, in the left chamber, the floor, whose least thickness was 6 feet, was quite ent through, and a hole if feet deep ereded in the sandy substratum At Jacobles, the brick-ou-edge covering to the floor was in places builged upwards, as if blown up from below, and water was seen to spout through the side walls 8 or 4 feet above the flooring.

Sn Arthur Cotton's point was, as will be seen by turning to the former article, that the canal had been taken off at too high a point on the river's course, thereby having to run the gauntlet of the whole of the upper dramage of the Doab, whereas it should have been taken off at some lower point near Sockertal, below the unction of the diamage lines with the liver. To this Captain Crofton replied, that the river bank at this latter point was too high and that the excavation of the Canal would have required a cutting of an average depth of 53 feet on a duect course of 57 miles. so that the earthwork alone would have cost more than 24 millions sterling. But, as Su A Cotton had already said, that no such direct course would have been chosen, but a circuitous joute under the high bank until the ground suited for piercing it at a small cost, Captain Crofton added a marginal note in iculy, explaining that such a course would be impracticable on account of the difficulty of dealing with the disinage from above, and the necessity of carrying the canal for many miles in high embankment above the valley, which, for so great a body of water, could not be considered safe. Doubtless to Engineers acquainted with the locality such a course would be considered clearly out of the question, and if Sir Arthur Cotton had himself inspected it, he would probably have thought so too, but to those not on the spot his views merited, we think, at least a more careful and detailed reply than they received in this marginal note

The Government apparently thought so too, for soon after the publication of Captam Crofton's Report, and on Sir Arthm Cotton's re-tecrated assertions that his views had not been properly considered, it was resolved to appoint a Committee of experienced and impartial Engineers\* to report on the whole question, and decide whether Captain Grofton's proposals should be accepted or whether further action should be stayed, "pending the preparation of a detailed project according to the views of Sin Arthm Crofton"

The only exception that can be taken to this course is, that as Sir

Col Lawford, Madras Engineers, President, Liett Col. Anderson, Madras Engineers, Liett-Col. Fife. Bombay Engineers, Geo Sibley, Esq. Chief Engineer, E. I. Railway, H. Leonard, Esq., C. E. Members.

Atthui Cotton had never gone beyond an expression of views and suggestions, it would pinhaps have been better to call upon him for a detailed project, to be prepared by humself, or some Officen nominated by lum, and supported by plans and estimates, and then to have laid the two projects side by side before the Committee As it is, the Committee have necessarily had to bess their Report on Estimates which they have had to disaw up for themselves, and which necessarily are only approximate, and on data which were for the most part funnished by one side only On the other hand, the preparation of such a detailed project must have involved considerable delay, and it was highly desnable that some definite decision should be come to without further loss of time

The Report of this Committee has just been presented, and a more able and impartial document it would be difficult to find. A vay careful examination was made of the whole country affected by the questions at issue, and the opinions anived at show that those questions have been carefully considered under every possible phase, as well as that more immediately presented for solution. The conclusions finally come to by the Committee may best be stated in their own words.

- "I That the construction of a wen across the Ganges below the confluence of the Solam, with other necessary works for supplying water to the canal, at an extracted case of Rs. 1.12.86.314, cannot be recommended.
- "II That the project fix opening an additional card head, including the construction of a wen on the Ganges at Ragista, or those point in their parts the rives, at a cost of Rs 1,13,04,170, fix language under nigation leads not now watered by the canal is feavible, but should be held in abeyance until the probable actions appear more proposition to the total gradient and the
- "III That the construction of a werr across the Jumna at Toghlukabad, with a canal for the uniquation of that part of the Doah below Allyghur, not under the miliuence of the Ganges canal, at a probable cost of Rs 38,48,701, inclusive of banch channels, is practicable, and that the project should be further
- Sin Arthur Cotton has, indeed, already producted, in satespance, against the Committee's Report, partly on this way ground, but his objections to its constitution, on the ground that in Officer representating his on a profiler waves as an point, seem unfair. The Committee were to sit as judges not an alvested, and the Government sightly replied, that he had the opportunity of stating his own case through Col Rundill, who was known to hold the same ware, and who had been invited by the Committee to accompany them in their suspections and same them with the seggestions.

investigated, but they are of opinion that it cannot be substituted for any portion of Minor Crofton's project

"IV That Major Crotton's project for remodelling the Ganges canal should be proceeded with, subject to the modifications suggested in this Report

"Y That the constuction of a perimanent wen across the Gauges at Hurdwar, though not indispensable while the pre-ent reduced quantity of water is passed down the email, will become a matter of absolute necessity in order to mantain without risk of interruption the full supply of 7,000 cubic feet per second."

These conclusions are stated at the commencement of the Report, and the facts on which they are based are set forth in detail afterwards An interesting account is first given of the physical pecuhardnes of the Gangetic Doab, which Su P. Cautley and the Bengal Engineers have always maintained had a great deal to do with the aroument at issue, but which Sn A Cotton has always denied. These peculiarities, as distinguishing a Doab from a Delta, have already been described in the former article, and the only additional fact here elected, seems to be that referring to the difference in the nature of the sandy beds of the Ganges and such livers as the Godavery, the latter of which is described as a large coarse-grained sand, more nearly resembling gravel, while the Ganges bed consists of a fine powdery sand, which is much more hable to be acted upon by the current of the 11ver. This is an important point as affecting the depth to which it would be necessary to sink the foundations of any wens thrown across the Ganges, which the Committee think should be 15 feet deep (in her of the 6 feet wells that have been found sufficient in Madras rivers), even when protected, like them, by a long talus of stones on the down-stream side

With regard to a wen at Scokertal, much stress is naturally laid on the distance of any adequate supply of material to form both the wen itself and the protective tails. The cut stone required would cost at least Rs 2 per cubic foot. Blocks of concete made from the shingle on the spot are recommended as the cheapest material that can be used for the principal part of the work, and they are estimated to cost about the same as bickwork, Rs. 20 per 100 cubic foot. The whole estimate for the wen itself amounts to 44 lakhs

The most favorable course for the supply channel is then carefully

indicated It would run for 29 miles along the Khadu, or low hard, being partly in cutting and partly in heavy embankment, and would then run through the high ground for 23 miles in heavy cutting, after which the excavation would be moderate as far as the junction with the present line. The total cost of the channel is estimated at 68½ lakhs.

The entire cost, therefore, of such a head to the canal would be \$112\frac{1}{2}\$ lakks of supees, and as the headworks and channel, as executed by \$11 P Cantley have cost only \$1 lakks, it is evident that the balance of cost is greatly in favor of the scheme actually carried out Moreover, the first sum is only an estimate, and from the difficulties of the work, as explained by the Committee, it would not unlikely be greatly exceeded in actual practices.

The possibility of a werr lower down at Raighat is then canvassed, the only essential difference between this and the higher site being, that block kunkur is available for the work at a distance of some 14 miles

At Toglukabad, however, on the Jumna, a little below Delh, a wen is considered practicable, manily on account of the proximity of abundance of stone, but it is so low down that such a site could metely be looked upon as a feeder for the lower branches of the canal, and would not at all take the place of works required for the supply higher up Mr. Sibley so far dissents that he would, however, look upon this as the source of supply for the lower portion of the canal, leaving the upper portion to carry its present (short) supply without any alteration. But the test of the Committee dissent from this view, and Mr. Sibley only states his opinion with the provise that the quantity of water available from the Jumna in the dry session shall be found to approximate to 8,000 cube feet per second, an amount which does not appeal likely to be realized.

As to the present condition of the canal, the Committee entirely concur in the view taken all along by the Canal Officers, that its one fault is in the too great declivity of the bed, but they remark with surprise, that after all the fault found with it, "it has been carrying nearly two-thirds of its full supply for the past 20 months, and that the navigation, though imperfect, has been going on

without interruption for the same period, during which the canal has not been closed for even a single day," while "the area of ringation has steadily mereased year by year." They then proceed to entiese: Captain Crofton's project for the remodelling, and while generally agreeing in the measures proposed, and deprecating any false economy in such an important matter, suggest a reconsideration of some of the details, as involving changes which seem unnecessarily expensive

The Committee think that it would be possible to execute that closures of 3½ months each, by which the loss of revenue would be slight, but M. Sibley dissents from this opinion, and the time centamly seems very whost, especially when the difficulty of laying the foundations duy in the first instance is duly considered.

The importance of a permanent Wen for the canal head at Hindwai in them alluded to, though, as is acknowledged, the subject has for some time engaged the attention of the local Canal Officers.

With regard to the Hundwar stone, of which so much has been adult to Committee "me satisfied that although stone of good quality may be obtained in small quantities, scattered over the hills, yet there is apparently no single spot where quaries can be opened with the prospect of an abundant supply being met with "Further scarch, however, is recommended in the main range of the Humalayaha, but it is evident that even with water carninge from Hurdwar, the cost of working and expense of land carninge from the quarties will have it to a very high rate per cubic foot, far exceeding the most expensive buckwork

A very interesting Memorandum is appended on the Financial State of the Canal, showing that even in its present undeveloped state, the net proceeds for the past Financial year have returned 3½ per cent on the total cost, or, if the approximate estimate of increase to Land Revenue be added, not less than 5 per cent At the same time, attention is drawn to the fact that the original object of Government in sanctioning this work was not so muchi'to form

The total receipts for 1865-66 are Rs. 13,89,047

a source of revenue from the price paid for water, as to have a guarantee against the recurrence of famine and failure of the land revenue, while the general improvement of the country was looked to to repay the outlay indirectly. Hence the low water-rates charged, the returns from which have alone been credited to the canal, while the Committee quite concur with Col Dyas, that the enhancement of the land revenue should be as clearly shown on the profit side of the account Calculations are then gone into to show, that as soon as the full supply can be passed down, and the system of urigation fairly developed, so that the water may do the same amount of work which it does steadily on the Jumna Canala, the net returns will not only suffice to pay 5 per cent on the total cost, "but to pay off the accumulated interest of former years, and that once effected, to yield a clear profit of 8 per cent per annum, erclusive of the enhancement of land revenue" "Considering therefore all the cucumstances noticed above, which have hitherto tended so materially to frustate the success of the Ganges Canal in a financial point of view, the Committee are of opinion that its comparative failure up to the present time, affords no ground for doubt of a fair and reasonable seturn from other usuration projects, constructed with the express object of yielding a direct profit" Such an opinion, formed carefully from actual data, by a Committee of impartial men, cannot but be considered as in the highest degree satisfactory and encouraging in regard to future schemes, which have doubtless been suspended while the Ganges Canal has been as it were on its trial

Some remarks are made in explanation of the difference of Financial results in the case of Madras and Bongal migation works, and as this is a subject that has been greatly misunderstood, we have though it best to give Col. Anderson's note on the subject at full length, in another part of this number.

The Committee nightly lay stress on the importance of a system being devised as soon as possible for distributing the canal water by measurement, and not charging for it by the area irrigated. They point out that the present method tends to extravagance in the consumption of water, and hence of course to loss of revenue The late Col Baud Smith, it is well known, was strongly in favor of such a system being adopted, thinking rightly that on a new work like the Ganges canal, where no previous system had to be overturned, it was advisable to pensevere in initiodicing a more scientific system, even at the risk of the ningation being more slowly developed

This principle has, however, we believe, since been abandoned; the old system of are measurement found more favor with the people; and, undoubtedly, since the contract system has been generally abandoned, the annual revenue has increased very rapidly. There is too, of course, the practical difficulty that no satisfactory pattern of water module has yet been devised, which shall be economical and efficient, and not likely to get out of order. But it is difficult to conceive, that if a liberal reward were officed, mechanical skill would not be found sufficient to overcome the difficulty, and we cannot but think that, meanwhile, the roughest approximation to accuracy would have been preferable to the present system which wastes water, involves the keeping up of large establishments, and entails enormous labor on Canal Officers,\*\* even if it does not open the door to peculation more than the other

We must now leave this very interesting Report, trusting that Government will extensively circulate it amongst Irrigation Officers, and though it is to be feared that some extreme partisans may not be satisfied with the opinions set forth, we believe that the vertice so calcully given, will be accepted by the profession and the general public, as a satisfactory settlement of the points in controviety.

J. G. M.

There is no more reason why a Canal Engineer's time and professional experience should be employed in questions of Revenue and disputes about water, than that the Engineers of n Railway, when once made, should be employed in looking after the traffic.

### No CXX

#### IRON BRIDGE OVER THE GOOMTEE-LUCKNOW.

This giaceful structure, of which an Engraving is given in the Frontispiece of the present number, consists of three cast-iron arches supported on piers and abutments of brick miseoury, the centre such having a span of 90 and a rise of 7 feet, while the two side arches have spans of 80 feet, and a rise of 6 feet. The non work was received from England in 1798, during the reign of Nawab Sandut Ali Khan, only twenty years after the erection of the first two bridge in England, General Martin, who was then hrung at Lucknow, harmy it is succoosed surgested the delse to the Nawab.

The bridge was designed by Renne, being very similar to one creeted by that famous Engineer over the Witham, at Boston, in Lincolnshire The iron work remained unused at Lucknow more than forty years, when the bridge was at length enected by Col Prisor, Bengal Engineers, between the years 1841-44, the cost of the mesoury and erection having been IR 1,80,000, the cost of the iron work is not known

The foundations are sunk on wells in the usual way. The width of roadway is 30 feet, and its height above watermark at the centre is 35 feet.

WDB

#### No CXXI.

# THE HASTINGS' SHOAL

Report upon the Hastings' Shoal in the Rangoon river By Hugh Leonard, Esq., MICE., FGS, Superintending Engineer

Tax unpediment on which a report is required being a local one, conmed to a single spot in the Rangoon irret, and directly effected by local causes only, it does not seem necessary to write a long or general description of the rivers by which it is formed, it will be sufficient, and most likely better adapted to the cend in view, to consider only such facts as bear directly, either upon the formation of the impediment, or upon the work considered necessary for its removal Nettler does it seem necessary nor even desirable, to enter upon any lengthened consideration of the value to the post of the removal of the impediment, indeed, considering the rapidly increasing importance of Rangoon, it would be difficult to estimate it. The officers of the Local Government as the best judges of this part of the questom, and no doubt it will be carefully considered by them. The report will therefore, be confined to frets beaung directly on the best and most economical means of removing the impediment, and of Keeping the channel clear when opened

The town of Rangoon as situated about 30 miles from the Gulf of Martaben, on the most eastern offshoot of the Inawaddy river This offshoot is the fine navigable channel known as the "Rangoon river". A mile or two below the town, the river is jouned by a bianch known as the "Pegu river,"—a channel about as large as the Rangoon Though the land situated between these two rivers, a third flows, journing them at the very





point where they meet, this is known as the "Pussendoon crick," it is very small when compared with either of those which it joins. Just above they point of triple junction in the Rangoon river, the "Hastings' Shoul" is situated (See plan)

From the Gulf of Martaban to the Hastings' Shoal, there is a very fine navigable channel, varying from a mile to half a mile in width, with ample water at every stage of the tide for any class of vessel Immediately below the Hasting's there is five fathoms, a little further up it shallows to one and a half, then to one, and this state of shoal water is carried,-measuring along the track which ships usually take, -for about a mile The shoal is nearly the same height from bank to bank, having from 6 to 7 feet in it at low water springs. It warres much in length, near the left bank, it is not more than one-third of a mile long, in niid-channel it is more than a mile, and on the right bank, it commences at a point about a mile above the Pegu river, and extends for several miles down-stream, joining on to the "Liffey Sand" The rise of tide at Rangoon is about 20 feet in springs, and about 12 in neaps, so that generally, even at neaps, most ships can get over at high water, while during springs, any vessel trading to Eastern ports can cross The inconvenience caused by the shoal is delay in entering the port, it does not shut any vessel completely out The current during spring-tides is sometimes as much as four and a half knots an hour, during neaps it is not more than two knots. There are strong fieshes down the Rangoon river, so strong as to prevent ships from swinging to the floods, but on the Pegu river, ships always swing

The shoal seems to be formed of fine sand covered over in places with a time coating of mud. The following are the data from which this continuous is drawn. The sufface of a sand, which is a continuation of the of the Hastings, was carefully examined at low water. An iron iod was run down in the tail of the shoal to a depth of 15 feet below low water. The Coptain of the Steam Tug Viulan—who is add to know more about the "Hastings" than any one in Buimah—states, that he has known a channel 18 feet below low water to have been scouned out after a heavy fresh. Such data as to telrably convincing, quite enough so for the present purposes of this report, but if works are to be carried out, a much more careful examination must be made before commencing them. The nature of the examination necessary will be described further on

There are undoubtedly, ample grounds for concluding that the cause of

the formation of the shoal is the action of the water of the Pegu on that of the Rangoon, both theory and experience point very decidedly to this conclusion The Pussendoon creek has some slight influence on the action of the two rivers, but it is so shight, it may be neglected in the examination of the question A river carries silt on account of the force of its current being strong enough to move particles of matter either in suspension or rolling along the bed, a certain strength of current moving matter up to a certain size If the velocity of the current be diminished some of this matter will drop or stop moving, and where it stops, a shoal will be formed There are many movements in rivers by which the velocity of the current may be diminished , one is, that if two streams, moving in different directions, strike against each other, the velocity of one, or of both, must be diminished.—the laws governing them being the same. within certain limits, as those governing other bodies in motion under similar conditions. The greater the angle between the two streams, the greater the disturbance and check caused by then junction Now, in the case under consideration, the Pegu rushes into the Rangoon , they strike each other at a very bad angle, consequently, a great disturbance and a diminution of velocity in one or both must follow. The Pegu passes a greater volume of water than the Rangoon , the current of the latter gives way, the velocity is dimmished, silt is dropped, and the Hastings' Shoal is formed This is the theoretical view of the case. The practical view is, that it is a well known fact that wherever two livers meet at a bad angle. if either, or both, be silt bearers, there is always a shoal above the point of junction in one, if not in both, the size and position of the shoal depending on the relative size of the rivers, the silt which they carry, and the angle which they form near the point of junction. For instance, the Roomaram uver falls into the Hooghly, which it meets at about right angles, it is a larger river than that into which it falls, both carry a large quantity of silt, the result is a very bad shoal in the Hooghly above the point of junction Again higher up, the Damoodah also falls into the Hooghly, but the Damoodah is the smaller of the two, and they form a much smaller angle at the point of junction than that formed by the Roopnaram and the Hooghly, the result is a shoal above the point of junction but it does not extend across the river, and causes little inconvenience compared with that formed by the Roopnaram The Pegu and the Rangoon act very much like the Roopnaram and the Hooghly, the result in

one case is the "Hastings" Shoal," un the other the James and Mary Sands In addition to the fact that the Pegu passes more water than is passed by the Rangoon, there are two reasons why the shoal should be in the latter liver. First, the Rangoon carries much more all than the Pegu, consequently it contains one of the elements necessary for the foundation of shoals to a much greater extent, and hence the shoal is more likely to be formed in it. Next, the Rangoon wideos just above the point where the Pegu ions it. The Pegu does not widen at the junction, so that the water of the Rangoon has more room to spread, spreading tends to slacken the current, and consequently to form the shoal. It is not at all improbable that he widening of the Rangoon may be the result of the shoal, and not its original cause. But, be that as it may, the effect of the widening ow, is to keep up the shoal.

If the only point for consideration in designing works for the improvement of the river were, how to form a channel through the shoal as it now stands, it is quite certain that the simplest and the cheapest way of doing the work would be to dredge-the undertaking would be neither difficult nor gigantic But it is extremely probable that if a channel were dredged out, the agency which formed the shoal would fill it up again, and that too, very rapidly It is known (information received from the Captain of the Vulcan, aheady referred to) that a channel has been formed-scomed out by a heavy fresh in the river, once at least-and that it filled up again as soon as the dry season set in now, if this channel, formed by the action of the current, filled up so quickly, it seems leasonable to conclude that an artificial one, however made, would not remain longer open The quantity of silt carried by the river even now-the month of February-is very large, it would be difficult to ascertain at what rate it would deposit in a channel while being diedged or when finished, but there seems to be every leason to fear, that it would deposit faster than a very powerful dredger could take it out A machine costing about two lakes of rupees would take fully two years to dredge a channel 600 feet wide, 3,000 feet long, and 15 feet deep,—as small a channel as it would be desuable to confine a project to, -and this it appears would silt up in one year, if so, it would take two such diedgers to keep the channel deep, even after its formation. There seems to be but one condition underwhich arcsort to dredging, without other works in connexion with it, could be recommended. It is this, Captain Williams, who was Executive Engineer of Rangoon for some years,

and who understands thoroughly the requirements of the place, states, that it is of great importance that a large quantity of low-land along the river edge should be raised, and he thinks, that the best, if not the only means of getting materials to raise it, is by dridging in the river Captain Oliphant, the Chief Engineer, is understood to be of the same opinion Now, of this view be correct, and that it be considered worth while to employ a steam diedger to get materials to mise the ground, then decidedly one should be purchased and set to work to diedge a channel through the part of the shoal which would be most likely to remain open. In this way, it might be settled whether it is possible to diedge a channel, and to keep it deepened or not, the question would be practically tested in a very satisfactory manner, without any unprofitable outlay If it be decided to diedge, the following particulars will be of use. The best line to follow in diedging a channel, 14 marked on the plan -A good diedger should put the material into briges, at a cost of about one supes per 100 cubic feet, every expenditure, save the cost of plant, included. The best class of dredger for such work is a "double diedger," with ladders at the sides, protected by framing, engines 20 horse-power, nominal, self acting gear to move vessel fore and aft, and transversely, ladders to work in 30 feet of water The best place to have her built is in the Clyde The cost in Moulmain should be about two lakhs of supees

But, for the deepening of the shoal, and the permanent maintenance of a channel through it, apart from such considerations as have been discussed above, the main works must be designed with a view to the removal of the cause of the impediment If the reason already given for the formation of the shoal be correct, the aum of any work designed for its removal must be to prevent the Pegu waters from entering the Rangoon at such an angle as they now do-cutting them off altogether being an impracticabihtv Although nivers mure each other so much when they unite so abruptly, they would do comparatively little harm if they joined when forming a very sharp angle, that is when running in nearly the same direction The effect of such an airangement can be well understood by observing the movements of bodies afloat on livers If two vessels moving at right angles to each other were allowed to strike when moving rapidly, without altering their courses, the result would be great mury to one or both but if they were made to curve round as they approached, and were only allowed to touch when they had taken the same, or nearly the same course.

little if any inconvenience would be felt. So it is with bodies of water if they stake when running at night angles to each other, great disturbance. loss of velocity, and the formation of a shoal is the result, but if one or both be trained round by banks or other works until they run nearly parallel to each other, they may join and jun together without any great disturbance of either. The blue arrows on the plan show how the Pegu 100s into the Rangoon now,-it drives the Rangoon water right across the channel. completely changing its course and regimen, the red arrows show how it should enter m order to fulfil the conditions just explained If the two rivers can be made to take the courses shown by the 1ed arrows, they will have little, if any, further tendency to damage each other, and the nearer they can be brought to this course, the less will be the injury arising from their nunction In addition to directing the course of the currents by the works at Pussendoon creek, two alterations are desirable,-to narrow the Rangoon river at the shoal, by bringing out the right bank so as to keep the water from weakening its scouring power by speading over the shoal. and to widen the Pegu river, by cutting off some of its left bank, and so allow the water to pass without pressing too hard on the spur works at Pussendoon The portion colored light red on the plan, shows the form which the banks should take in order to produce these results

There is every reason for believing that, if the rivers be shaped as now proposed, no shoal would ever form at their point of junction, but it is not so certain that a current will be produced sufficiently strong to remove the present shoal without some other aid. There are, however, strong grounds for believing that even this will be effected, -one is, that the sand forming the shoal is so fine, and consequently so easily removed, that a very slight increase of current will do it, another is the fact, that an increase in the fresh water discharge down the Rangoon river, really did wash some of it away, although the current was not confined within proper limits, nor was it well directed. However, if the works alone will not remove the shoal. they will certainly do so if the surface be stared up and put slightly in motion They will have the effect of making the current on the shoal as strong, and as regular as it is above it, and so, the only reason why it should not move the sand there, as it does above, is that it may have become consolidated since it was dropt, if it has, some aitaficial means of loosening it must be adopted

The class of works which will best economically accomplish the object  $\boldsymbol{m}$ 

view is a point requiring much consideration. It is evidently impracticable to shape the banks, as desired, by filling and forming them by labor alone. The least expensive way of doing it, is by constructing works which will tend to moduce the desired result, by checking the current, collecting silt, and thus forming up the banks from the vast quantity of material carried by the river itself The plan which seems best adapted for this purpose is the construction of two strong spurs to form the main barrier to the current, and the core from which to extend small works to collect silt to complete the form. These spurs are shown in the plan in dark red, the most important of them that on the Pegu side, will be a heavy work, owing to the depth of water in which it must be built. As shown on the plan, about 1,200 feet of it will be in water of from four to five fathoms, there does not, however, seem to be any better or more economical way of doing what is required. The spur on the Rangoon side is in comparatively shallow water, and will be neither difficult not expensive to construct These two large works should be first constructed, then small ones thrown out from them to form up the banks by the collection of silt to the shape shown on the plan. The small spins shown on the plan, both on the Rangoon and Dhallah banks, are drawn merely to give an idea of what is intended, the experience gained in the construction of the main works and the result of their action, will be the best guide in fixing the position of the minor ones

In considering the form which the works should take, their effect on the Pussendoon creek has been carefully considered, as it is known to be a very valuable auxiliary to the port. The tendency of those described will be to improve the circle,—the double spurs picted: it from being crossed by the currents of ather rives, the flood tide will have a most choick run into it, consequently more water will flow up, and a good flood always return a good ebb scour, both flood and ebb would be well directed, so that there is every issen to believe that the entance to the circle will be improved.

It has been noted that the width of the river at the shoal helps to maintain the impediment; there also seems to be a tendency just now, to form a kind of back channel on the right bank. This is a decided evil, any channel formed there would never be a good navigable track, a bad one would be useless, and it would tend to neutralize the effects of the works on the opposite side, hence it is decidedly desurable that this back channel should be closed, or at least provented from enlargement. The best way of closing it will be to throw out a spur or spurs, from the bank, near the commencement of the shoal to turn the current out towards the centre of the liver Large or very permanent works, will nobe be required, something to train the current gently away from the bank to commence with, then, as a shoal forms by the obstruction, guideally extend the work,—outward and downward, as may be required by following up a systematic plan of this kind, the bank may be easily brought out to the shape desired

It is probable that, as soon as the spin which is to be thrown out from Pursendoon point begins to act, the cuitient will press haid on the opposite bank of the Pegu, and thus wear off the conien which is to be removed. If the cuitient alone will not cut it off, other assistance must be given Excavating it even to low-water mails would be a very expensive work, before attempting it, every means of asking the current to cut it should be trised. Anchoring boats along a bank, within 10 or 12 fect of it, very often causes appel erosion, thus should be take as far as practicable, the boats employed on the works might be made to use the site as anchoring ground as often as possible. Noxt, the haidest bits of the earth forming the face of the bank might be excavated. Lastly, if more be necessary, a naniow slip along the whole face might be cut away, leaving the bank as nearly perpendicular as possible, so that when the current acted on it, it might tumble

The material to be used in the construction of the works is of course a matter of great importance Indeed, if there were not considerable face. hties for collecting it on unusually moderate terms, the works proposed would be so costly, as to deter many from undertaking them at all . everything required, however, is easily obtained, and comparatively cheap. For the deep-water part of the two large spurs, stone is decidedly the best materral to use, tumber of the length required is very expensive, and so is labor to fix it, stone, on the other hand-within certain limits as to quantity-is easily produced and unusually cheap. The Master Attendant states that, at least 30,000 tons per annum of ships' ballast, can be dropt on the site of the proposed works at the rate of eight annas a ton, if so, there can be no doubt whatever that it is the cheapest and best material to use for all works, in water of more than two and a half fathoms. It is not at all certain that it is not cheaper for works in much less depth, but there are decided advantages to be gained from using more than one kind of material First, the quantity of any one kind available will not be enough

to allow of the works being carried out rapidly, and iapidity with works of this class, means economy Next, a sufficient number of boats adapted for conveying ballast could not be had without a very large outlay for plant Again, by using different kinds of material, different kinds of laher will be brought into use, permitting the works to be carried on rapidly without great pressure on any one class, and, lastly, by this means, experience will be gained, while the work proceeds, as to which class of material is best adapted to the end in view, both in point of economy and of time, This last leason is not the least important, for there is no rule which is applicable to all cases, under all circumstances, and the experience gained from close observation during the progress of a work of this kind, is often worth more than the best professional opinion. With this reservation. the following general rule may be adopted -For works in depths of over 21 fathoms, use the largest stone ballast available, small stone, used merely to fill up the interstices between large ones, being uscless-wasted in fact. The base of the spur may be laid out a few feet more than double the height, the stones will stand well at slopes of 1 to 1, and there is no necessity for more than a few feet in width at top. In depths of from one up to two and a half fathoms, ordinary guide and sheet-piling, like the sides of a common cofferdam, with a line of brush-wood about 6 feet wide and 2 feet deep sunk on either side, to prevent washing about the feet of the piles In depths of less than one fathorn, two rows of uncolewood piles, driven at distances of about 3 feet apart each way, the space between being filled in with brush-wood secured down with clay, or stones. &c

As the depth of water m which the large spars must be built is considerable, it will be necessary to adopt even a vanishie mass which may be likely to economize material, the following plan has often been found to effect a great saving. The spin should at first be laid out only large enough to allow of its being carried up to the level of low water, as it being causally be found that, when the stone-work is carried up to this level, a shoal will be founded on one ado, or, perhaps, on both sides of it. When the shoal is completely founded to the level of the spin, a line can be set out on the shoal and old spin, of dimensions sufficient to allow of its being carried up to half-tide level. Half-tade level will generally be found high enough to carry the stone-work, but if, when the shoal forms up to this level, more be found notessay, another can be laid to be carried up to

ordmary high-water. By proceeding in this way, a very great saving may be effected if the scheme be successful, while, if it fail, that is, if wit do not accumulate as the work proceeds, the worst that can happen is, that the spin must be carried up as it would have been if the attempt had not been made

When building in currents, the site of the spur should be correct completely one with about a foot deep of small stones, or very coarve gravel, before any part of the work be carried up more than a few foet in height. This precaution is necessary whatever kind of spur be used if it is not attended to, the current, which always runs round the spur-head, will deepen the site of it as the work proceeds, so that a work which was intended to have been in 10 feet of water may be really carried out in 20. The deepening goes on gradually and almost imperceptibly but the loss of material caused by it is often very great. In the case of small pide and brush-wood spurs, the piles may be all driven first, and then a thin layer of brush-wood put over the bottom, before any part of the body be russed.

It has been already explaned, that the data on which an opmion has been formed, as to the nature of the materials in the shoal, are not sufficiently accurate to warrant the commenement of works, it is possible that there may be some hard material in some part of it which could not be is—moved by the means proposed. In order to active this part of the question conclusively, a set of boungs should be rande in the positions shown on the plan they should be carried to a depth of four fathoms below low water. The work is not difficult, all the apparatus required for it is in store at Rangson. If only sand be found, borings on the sites maked on the plan will be sufficient, but if laterite, or any other hard material, be found, as many additional boungs must be made as will fix accurately the position and extent of the hard spots. If there be hard material enough to affect the scheme of improvement proposed, the question must be re-considered It is, however, all but certain that the whole obstruction is found of sand alone.

The survey attached to this Roport is not sufficiently detailed, nor sufficiently extensive to answer for a working plan. It is quite possible that a better plan may show that some modification of the details of the design, now submitted, may be an improvement. the main features, however, would remain unaltered. Mr. Peasson is now making a survey of the river, so that there is a very favorable opportunity of getting a good plan of the shoal I he instructed that an accurate survey of the Hastings' Shoal is required it should take in the shoal, a distance of two miles above, and the same below "Monkey Pount," a distance of two miles over the Fegu river, and of one miles up Pussandoun creek. The banks should be accurately fixed, and the lines of soundings on his survey should be referrable to fixed points on the banks. The soundings should be within distances of 200 feet of each other, and very accurate in the lines of the works, as laid down on the plan. The survey should be plotted to a scale of 1,000 feet to an inch. The work, as laid down on the plan attached to this Report, should be transferred to M. Pearson's survey, so that any modifications considered necessary, owing to a difference in the surveys, may be made

#### ESTIMATE OF THE COST OF CARRYING OUT THE PROPOSED WORKS

| Spur at Pussendoon point— Stone ballast, 80,000 tons, at 8 annas, Gauge and sheet piling, 400 l ft, at Rs 10, Small spurs for silting up, 5,000 l ft, at Rs 1 | <br>    | ======================================= | R8<br>40,000<br>4,000<br>5,000 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Spur at MonLey Point-                                                                                                                                         |         |                                         |                                |          |
| Stone ballast, 40,000 tons, at 8 annas,<br>Gauge and sheet pling, 600 1 ft, at Rs 10,<br>Small spus for silting up, 5,000 1 ft, at Rs 1,                      | : .     | :.                                      | 20,000<br>6,000<br>5,000       | 81,000   |
| Silting up the back Channel-                                                                                                                                  |         |                                         |                                |          |
| Stone ballast, 10,000 tons, at 8 annas,<br>Gauge and sheet piling, 1,000 l ft, at Rs 10,                                                                      |         |                                         | 5,000                          |          |
| Brushwood sputs, 5,000, at Rs 1,                                                                                                                              | · ::    |                                         | 10,000<br>5,000                | 20,000   |
| Cutting away Pegu Point-                                                                                                                                      |         |                                         |                                |          |
| Say                                                                                                                                                           |         |                                         |                                | 10,000   |
|                                                                                                                                                               |         |                                         |                                | 1,10,000 |
| Contingences, 20 pe                                                                                                                                           | r cent, |                                         | **                             | 20,000   |
|                                                                                                                                                               |         | Total,                                  |                                | 1,30,000 |
| CALCUTTA, }                                                                                                                                                   |         |                                         |                                |          |

March 8th, 1866

NOTE .—This estimate dots not profess to show more than a general average cost. The work should not cost more

## No CXXII

#### STRESSES ON LATTICE GIRDERS.

(2ND ARTICLE).

Notes on the Elementary Stresses in Guiders of Lattice Bridges. J HART, Esq , C.E., Executive Engineer, Dharway

WHEN a girder is weighted with a permanent and uniformly distributed load, the resulting stress, that is, the algebraic sum of the stresses due to the distributed weights, is the greatest for which we have to provide, But, when there is a considerable travelling load in addition, the weighting may be partial and upeven, in such case the greatest bar stress will be the "resulting" stress due to the permanent load, plus the maximum due to that passing

That is to say, for a permanent or bridge load, the greatest stress

$$M_b = \left\{ \begin{matrix} T_b - T_b \\ C_b - C_b \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} T_b - c_b \\ C_b - c_b \end{matrix} \right\} = R_b \dots \dots \dots (2)$$

$$M_{top} = \begin{cases} T_{top} - T_{top} + T_{tp} \\ C_{tp} - C_{top} + C_{p} \end{cases} = \begin{cases} T_{top} - c_{top} + T_{top} \\ C - t_{top} + C_{tp} \end{cases}$$
 . (3)  
the upper of the bracketted notations being used when the load is placed

on the top chord, the lower when on the bottom chord  $\left\{ \begin{array}{l} T \\ C \end{array} \right\}$  is the maximum stress due to the loading on  $\left\{ \begin{array}{l} top \\ bottom \end{array} \right\}$  obtained for the bar examined by formula 1, 1a,  ${c \atop t}$  that obtained by transfer from the other bar of the "pair"  $= \begin{Bmatrix} \frac{T'}{C'} \end{Bmatrix}$  that obtained by the same formula for the other bar of the "pan," that is, the bar meeting the bar examined at the unloaded chord

The letters b, p, are merely deponents showing the portions of the loading used in obtaining the several strains; just as we write-

W<sub>b</sub> ⇒ the bridge or permanent load at each apex

Wp = the passing or travelling load at each spex

M<sub>b</sub> occurs in any bar when the whole load is on M<sub>bp</sub>, when the passing load, extending from the end of the guider from which the bai examined slopes away, leaches to the point of attachment of the bai to the chord

22 In either case of loading the stresses in the top and bottom chords are greatest when the full load is on, that is, when the passing load extends over the whole span

23 When the ratio of the intensities of the two loads—bridge and passing—to each other is known, formula (3) becomes

$$\mathbf{M}_{bp} = \left\{ \begin{matrix} \mathbf{T}_{b} - \mathbf{T}'_{b} + q \, \mathbf{T}_{b} \\ \mathbf{C}_{b} - \mathbf{C}'_{b} + q \, \mathbf{C} \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} (1+q) \, \mathbf{T}_{b} - \mathbf{T}'_{b} \\ (1+q) \, \mathbf{C}_{b} - \mathbf{C}'_{b} \end{matrix} \right\} \, \cdots \, \cdots \, (4)$$

 $\frac{1}{q}$ , being the fraction that the bridge is of the passing load—or, since it is more convenient, for calculating the stresses, to obtain at once the maximum stresses due to the combined loads, the formula may be put thus—

and hence-

 $H_{hp}=2~R_{hp}\,\sin\,\theta$  = the greatest stress on top and bottom chords due to  $M_{hp}$ 

R<sub>bp</sub>, being the resulting bar stress due to the whole bridge and passing load, supposed to be uniformly distributed.

24. When we come to apply these formula to practical design, one of the first questions which present themselves is the probable amounts of the loads  $W_b$ ,  $W_p$ 

It is a difficult matter to say beforehand accurately what will be their respective values, as much depends on the form of structure adopted, but they may be approximated to, as follows —

The bridge load will consist of -

 The girder weight for ordinary spans, usually between 50 to 500 fbs per running foot

- The platform weight, for ordinary spans, usually between 20 to 30 lbs do
- The metalling or ballast depending on depth used, 100 to 120 do
  - A body of men, such as a crowd, 70 to 80 do

The last is in reality a passing load, but one which, when the third item is provided for, it is not necessary to consider apart from the bridge baol

An equation for the intensity per foot of span of the bridge load 25 will therefore have values between-

$$w_b = 50 + 190 b$$
, and  $w_b = 500 + 230 b$ , in which

- b = the breadth of platform to be supported by grider
- In nailway bridges the passing load is usually assumed to be 1 ton per foot run per line of rails, and this is probably as much as it can possibly be, the stress of this load will depend on the position of the guiders, and consequently, on the design, so that, each case must be treated on its own ments
- Indeed, in the case of any burdge it will be well to make a rough design of the guider before making final calculations as to the strength of its component parts, and then, assuming outside values for the loading, calculate the weights on the guider, and the quantities of the guider itself. from which the weight of the structure may be closely approximated to
- 28 The depth of Lattice guders varies in practice from 2 S, in small to 2 S in large spans. This depth may be considered as being the depth from angle to angle of the axial lines of the bais where they touch the chords, in which case, it would be called the effective depth

The following outside values for D will be found suitable -

For spans of 40 feet and under. over 40 feet and up to 100 feet, , 100 ,, ,, ,, 150 ,, " 150 " " over,

but they will somewhat depend also on the loads to be carried

VOL III

29 The angle of latticing, θ°, values from 30° to 45°, the former is that adopted in Wairen's triangular girders but it can be proved on theoretical grounds, and is shown by practical experiment, that the latter is the more economical of the two

On this angle depends in a measure the number of systems, for the smaller the angle the shorter will be the bays of the lattening, and since the lengths of the bays regulate the distances of the transverse loadway girdess from each other, it is ordent that the smaller the angle the less may be the numbers of systems.

It is assumed in the above that, to avoid cross strains on the material of the chords, the transverse grades, which carry the load of the nond-way are only to be placed at the spices of the lattering of the main girders, and, consequently, b, the distance apart of the roadway griders = the length of opening of the "bays".

If therefore we obtain the maximum value for  $\lambda$ , we may proceed to determine the limiting number of systems  $\Sigma$ , for a guider of any given span and depth

30 The bearing which can be given to the planks composing the platform is often the practical limit to the distance apart of the roadway girders, this can seldom exceed 8 feet, hence, if we make—

$$\frac{1}{m} = \text{ the ratio of the depth of beam to its span} = \frac{D}{S}, \text{ and}$$

$$d = \text{ number of diagonal spans in depth of beam} = \frac{D}{\lambda},$$

$$\text{we have } d = \frac{B}{m\lambda} \text{ and since } \Sigma = 2 \ d,$$

$$\text{therefore } \Sigma = \frac{2S}{m\lambda}. \qquad (6)$$

from which equation, provided we assume the values of  $\frac{D}{S}$  to be those given in the 28th para , we deduce that—

|    | A single sys | tem <i>may</i> be | used $up$ to spans of, |  | 40  |
|----|--------------|-------------------|------------------------|--|-----|
|    | Two          | do                | do,                    |  | 110 |
|    | Three        | do                | do,                    |  | 160 |
|    | Four         | do                | do,                    |  | 250 |
| nd | so on.*      |                   |                        |  |     |
|    |              |                   |                        |  |     |

It will be found advisable that in design, \$\frac{8}{7}\$ be a whole number

31 The difficulty of long bays, is sometimes got over m single systems, such as Warren's griders, by transferring the weights to the apices of the unloaded chords by other vertical struts or suspension bass, as shown in diagram 5, but this arrangement so of doubtful economic utility.

These are extreme limits, and for the large spans, the unsupported struts will probably be found to be too long, and the strains on single bars very great

and there still remains the objectionable length of unsupported strut in the case of the compression bars

In lattice guidets—guidus of more systems than one—the crossings of the tension bars, which are irretted to those in compression, tend to assist in retaining the studis in the line of stress, and subdivide what would otherwise be long pillars into a series of shorter ones. This consideration serves to evplain the apparently anomalous rightly of lattice guiders formed only of tim hars

32 To more clearly illustrate the practical application of what has been written we proceed to design a lattice guider, suitable for a bridge to earry a public road of 22 feet in width over a span of 100 feet. Assuming in the first instance, that the design will consist of two main longitudinal guiders, carrying between thom a roadway of planks and motalling supported on timber roadway beams, which are placed, one at each apex of the latticing of the main girders

Let D = 
$$\frac{8}{14}$$
 = 7 143,  $\Sigma$  = 2,  $\theta^{\circ}$  = 45°

from these data we proceed to prepare a diagram as mentioned in the 1st para

Let as also assume, in order to exemplify the mode of treating the passing load, that a crowd of people moves along the bridge

$$w_b$$
 will probably be  $300 + 130 \ b = 300 + (130 \times 11) = 1730$  fbs  $w_b = 80 \times 11 = 880$  fbs

If, therefore, we use formula 1a in this instance—because 7 148 is not a convenient number to work with—we have the following data—

$$W_b = w_b \lambda = 1780 \times 7143 = 123574 \text{ lbs}$$

 $W_p = w_p \lambda = 880 \times 7.148 = 6285.8$  ths; or, since it is more convenient to have the result in tons, we have—

$$W_b = \frac{12357 \text{ 4}}{2240} = 5.51 \text{ tons}$$

$$W_p = \frac{6285 \, 8}{2240} = 2.8 \text{ tons, and therefore } W_{bp} = 8.31 \text{ tons}$$

$$w = 14, d = 1, \sec \theta = 1414$$
 and  $\frac{1}{q} = \frac{1}{2}$  nearly. And since  $\frac{W_{bp}}{n}$  sec  $\theta = \frac{831}{14} \times 1414 = 83931$ , or 84 very nearly

Thence we obtain the maximum stresses on each bar, which would be

caused by a senses of weights,  $W_{\text{hp}}$ , on the girder, as shown in columns 6–7 of the annexed Table

If from each of these total stresses we deduce  $\frac{1}{q} = \frac{1}{2}$  part of itself, columns 8-9, we obtain the differences, columns 10-11, which are the greatest stresses which are to be provided for in the bars, according to formula 5

Again, the differences of the maximum but shesses,  $T_{tp} - T_{tp} = T_{tp} - 4$   $- t_{tp}$  multiplied by 2 sin  $45^{\circ} = 1$  111, gives the stresses on the choical due to the total leading, as shown in columns 14-15, and the sum of these stresses up to the required bay commencing from the end of the gridet, gives the stress on the bay in question, as shown in columns 16and 17

In calculating this Table by the formula we see that, if we consider those bins only which slope one way, as soon as we find the two of three first bar shresses we can easily, without further reference to the diagram, write the sense  $N(N-1+\epsilon)$ . N is more seed by 1 at every second lar, and  $\alpha$  is 1 and 2 at each alternate odd numbered but. If we now reverse the proceeding and begin at the right side of the beam, we obtain the stresses for all bins sloping the reverse way, that is to say, in the case before us, the torsions on bin 2 8 is the same as that on her 1

and we write these tensions in the table

 $c_{ip}$ , the compression in any bar is equal to the tension  $T_{ip}$  in the bar which meets it at top, and therefore, since the bars are mumbered consecutively, the compression on a bar sloping down to the  $\begin{cases} -1ight \\ -iet \end{cases}$  is the tension

sion on the bar next { less greater } in number , that 19-

It is to remembered that T is the stress got for the bar by the formula,  $c=\mathrm{T}$ , that got by transfer of the tension on other bars of the "pair"

83 We have now in this Table the stresses on all the chief parts of the





guider, and it remains only to determine the scantlings of the iron by which these stresses are to be resisted

Authorities differ considerably as to the working strains smitable for structures of wrought-non

The working strains  $= f' = \frac{\text{nltimate resistance of the material}}{\text{linction of satety}}$  depends chiefly on the value of this factor

Rankno makes at for non = 6 for rolling loads and averted stagetars, and it we call the ultimate resistance or modulus of applace of the material f, therefore  $f' = \frac{f}{u}$ , but since the modulus of uptone is not alike in wrought-aron for both tension and commercion, we make—

 $f_i$ , the modulus for tension

 $f_{\epsilon_1}$  ,, compression

f's, the working stress for tension

 $f'_0$ , , , compression Rankine makes,  $f_i = 60,000$  fbs  $f'_i = 10,000$ , or  $4\frac{1}{2}$  tons nearly,

$$f_c = 36,000 \text{ lbs } f'_b = 6,000, \text{ or } 2\frac{3}{2} \text{ do , do ,}$$

while Faubaun mentions 6 tons per square inch as a safe working strain.

On the other hand, the Board of Trade limits it to 5 tons per square inch.

Others, by making allowance for livet holes, deducer  $f'_1 = f'_1 = 4\frac{1}{2}$  tons II, however, we assume as safe guides the values taken by Mi. Batton, for the Boyne Vinduct, the largest I behere yet constancted, we will have  $f'_1 = 5$  tons and  $f'_1 = 4\frac{1}{2}$  tons, and to obtain the areas of our material in square inches, we have  $\Delta = \frac{-\text{thereof}}{f'_1}$  for material in tension, and  $\frac{1}{2}$ -stresses for compression

34 We now make an abstract of the table of stresses in the subjoined form, and obtain the aeas of our non, as shown in column 5

The distribution of the material—that is, the scantling and an angement of the members of the grider, present some difficulty, and involve primerpleys, a discussion of which, although exceedingly interesting, would be out of place in the present notes

The attached table of aleas page 352, will assist in the determination of the scantlings to be entered in the 6th column of the abstract

For steady hole, he makes it ?, that is, he makes the factor of safety for rolling leads double that for permanent look

of

Scautlings, inches

2 bms 63 × 4

51 × 1

42 × 1

4 x 5

약 × i

21 × f

2 × 1

Remarks

ARSTRACT OF TABLE OF STRESSES IN EXAMPLE GIRDER

11 16 5 8 23

35 28 , 7 06

29 82 .. 5 96

24 36 4 87

19 92 ... 8 86

14 28 , 2 86

13

| 1           | -                            | 10     |        | "   |       |                     | "     |     |    |     |   | will be required here                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------|--------|--------|-----|-------|---------------------|-------|-----|----|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                              | VШ     | 19 86  | 29  | 9 98  | Pla                 | utes* | 24  | ×  | 14  |   | † This plate is a little strong<br>or than necessary, as it has t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١.          |                              | LX.    | 91 45  | 25  | 18 29 | ord &               | 29    | 21  | ×  | 3   |   | red to shoung stress due t<br>half the weight of beam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | HOR                          | X      | 194 71 | 27  | 24 94 | L mun 4             | 23    | 21  | ×  | ą   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| '           | S C                          | XI     | 149 65 | 33  | 29 93 | to 4 L n<br>g along | 25    | 24  | ×  | 1   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | BOTTOM CHORD                 | XII    | 160±27 | ,11 | 33 25 | addition to 4 I     | 29    | 24  | ×  | 14  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,           | Ä                            | XIII } | 174 58 | 29  | 34 92 | XB                  | 29    | 24  | ×  | 1 ‡ |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | from                         |        |        | f   |       |                     |       |     |    |     |   | In these thr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8           |                              | 2      | 35 28  | 45  | 781   | 2 L                 | iron  | 9 6 | ×  | 1 × | 4 | With closs   Very little to low since for the least ance of the le |
| BARS        | and away                     | 4      | 29 82  | 19  | 6 62  |                     | 29    | 5   | ×  | 4 × | í | Do inner flangus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ION         |                              | 6      | 24 36  | 30  | 5 41  |                     | 22    | 4   | ×  | ۷ و | ŧ | Do which of cour take much the strain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RESS        | down                         | 8      | 19 82  | 39  | 4 29  | 2 Ъ                 | NTS   | 31  | ×  | ŧ   |   | This might penhaps bett<br>have been an L inon 3 X 2 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| COMPRESSION | Those sloping down<br>centre | 10     | 14 28  | ,23 | 3 17  |                     | 35    | 2   | ł× | å   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1           | se sic                       | 12     | 9 66   | ,,  | 2 14  |                     | 29    | 2   | ×  | ŝ   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | Tho                          | 14     | 5 04   | -   | 1 12  |                     | 29    | 2   | X  | 1   |   | Packing pieces will be a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>\*</sup> These plates should be in a series of layers breaking joint, as in a built beam, as they are

| Members<br>of<br>girder | Numbers<br>on the<br>duagram | Greatest<br>stresses<br>m tons | ſſ | Areas, square |          | autlings | , m                                                     | ch     | s                     | Remarks                                                                               |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|----|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 1                            | 58 20                          | 43 | 12 93         | ×        | Plates*  | 24                                                      | ×      | ł                     |                                                                                       |
|                         | 11                           | 108 08                         | "  | 24 01         | X        | "        | 24                                                      | 24 × 4 | !                     |                                                                                       |
| ORD                     | ш                            | 149 65                         | ,, | ,, 33 25      | chord    |          | † Of these t L rous we only include the top flanges = 6 |        |                       |                                                                                       |
| Тор Сновр               | IV                           | 182 91                         | ,, | 40 61         | NE P     | 79       | 24                                                      | ×      | 14 restet the bin tom | tailed the bundontel stronger                                                         |
| Tor                     | v                            | 207 85                         | ,, | 46 18         | then to  | ,,       | 21                                                      | ×      | 15                    | in the cheeds, the vertical<br>flanges go av stiffening and<br>for evens of strength. |
|                         | VI                           | 224 47                         | ,, | 19 88         | sidition |          | 24                                                      |        |                       |                                                                                       |
|                         | VII                          | 282 78                         | ,, | 51 72         | † In a   | ,,       | 24                                                      | x      | 13                    |                                                                                       |

35 A further point to be settled regarding our design, before we proceed with the determination of the scantings, is whether we are to adopt the form of a "box" lattice, or that of a single "wcb"

It will be readily admitted that the box form is superior in stability and stiffness to the web, but we also find that a box is forced on us by the scantings required. Our maximum bar area is to be 823 squae inches, this would, if the single web form be adopted, require a bai 13½ mehes wide, which would be containy to all precedent, again, the maximum mas of chord, at the centre, would require plates over 3 meles deep, and 17 inches hoad, which would be impractaciable, or over 6 inches deep, and 8 mehes wide, which would be a weak constitution

We therefore select the "box" form for our design, and make it 1 foot 6 mehes from out to out of the plane of the bars

By adopting a "box" guider we lose in requiring an extra width of pier and abutanent, but we gam in lateral stability, and are enabled to stiffen our compression base by a transverse bracing, we also so keep the centre of gravity of the maternal of the booms nearer the line of stress imposed by the diagonal bracing of the guider.

36 It is also well, as far as possible, to maintain an uniform thickness of bar, so that there may be no necessity for packing pieces between the angle irons, which connect the bars with the plates of the chords, these

 $<sup>^{\</sup>mathtt{a}}$  These plates may be in any convenient this knewes abutting against each other, as they are in compression

pulces tend to lengthen the rivets, and so weaken them, and merely add uscless weight to the structure

Great nicety in adjusting areas to stiesses is not necessary in practice, as it is found that great varieties of scantling are inconvenient

37 We can now draw the guder, as in Plate XLVI, by forming its several members over the skeleton lines of the diagram

385 Our guides, as now diawn, is in reality only a procusional beam, manimuch as it is designed on assumed data, which can only approximate the tutth, if we seek greates accuracy, the next step will be to calculate its wright, and that of the toodway platform as designed, and then, if the discrepancies between this weight and that which we have assumed, are considerable, he must recent our design, substituting in our calculations the new data for that assumed. In our example, the assumed bridge load was 200 + 120 b, which included as virables.

```
The girder weight = 800 lbs per foot inn, and
The readway platform = 30 ,, square foot
```

We shall see now how much our provisional beam proves it to be

We find by the drawing that from the abutments to the middle, 50 feet, it contains-

```
r ft
 92 8 Plates in ton.
                                                   x + @ 20.04 = 1860
                                              24 × 1 , 90 06 = 2576 1
857
178 5
               bottom.
                                              21 × 1 , 20 04 = 3577 1
 20 6
               tension and compacission bars,
                 sum of breadths,
                                              35 5 × f ,, 74 1 = 1526 4
                                                 4 × 4 .. 668 = 1376
 20 G
 20.6
               L iron compressed.
                                            6 × 4 × 4 , 19 57 = 403 1
 206
                                            5 × 4 × 5 ... 17 5 = 860 5
 20.6
                                            4 \times 9 \times 4 ... 133 = 2710
400
               L non, too and bottom
                                            4 \times 3 \times \frac{1}{4} , 1086 = 48140
                                            Total 1bs .
                                                                  15058 2
```

dividing by 50, to obtain weight per foot run, we have the grider weight = 301 lbs per foot run

We also find that m 50 feet of span, the platform contains-

Closs beams, 
$$7 \times 22 \times 1 \times 113 = 174$$
 c ft tamber  
Planking,  $50 \times 22 \times 117 = 4587$  ,

Total cubic feet, 632

of which half, or \$16 35, is carried by each main girder



Note . In courkness of relative of

is if  $Plu^{\mu}n$  , is if started as such that is Maximum aspletion will not of

too in it ? coming or such than been that differ a 12 not according to a Contra



If we take the average weight of timber at 50 lbs per cubic foot, we have the weight per square foot of platform  $\frac{316.35 \times 50}{50 \times 11} = 28.7$  lbs, and therefore, we have  $W_{\mbox{\tiny hp}} = 301\,+\,128\,7\,\,b = 8\,27$  tons, instead of 8 31 tons, as in our formula

This\* difference between the approximate and real data proves to be so slight that it is unnecessary to alter our design, had we been called on to do so, we should have multiplied the area of the several values of our gnder by the ratio ,  $\frac{actual~W_{bp}}{provisional~W_{bp}} = \frac{8}{8} \frac{23}{51}$ 

For example - The area of tension bar 1 would, in the case before us =  $823 \times \frac{927}{8 \text{ di}} = 819$  (and the area of drysson XII of the chords = 33 25  $\times \frac{927}{8.81}$  = 33 09, had we found it necessary to correct them

We do not-at least for the present-enter into practical details connected with the construction of girders, such as, "punching," "livetting," "cover plates," "transverse bracing." nor note the subject of "roadway platforms and cross beams" We have in our design used timber in this part of the bridge as being the most simple, but we might have adopted plate or lattice iron girders instead of the beams, and "buckled" plates instead of the planking, with considerable advantage, on the score of then greater durability

The same principles eventplified in the design of our main grider may be applied to the case of lattice roadway beams, so that, the calculation of their proportions required no special example

40 We can recommend-although we do not agree with him on many points-to those desirous of studying the subject of the practical construction of lattice guiders, Mr Cargil's paper in Vols XXV, XXVI, of the Civil Engineers and Architect's Journal, beginning at page 308 of October number, for the year 1862 It is now, however, senicely necessary for an Engineer to do more than hand an order to some of the great iron firms to construct a girder, of such and such a pattern, to bear such and such a load, in order to have the work properly done, but as it will be always well to have the power of testing the value of the design submitted, It is trusted that what has been now written may be found to have some practical utility

JOHN H HART

<sup>\*</sup> The rivers, packing places, and cover plates &c mould very probably bring up the difference 3 A

| 8 1 1                           | THICKNESS OF BARS IN INCHES |       |       |         |        |        |        |       |   |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|---|--|--|
| Breadths<br>of bers in<br>mehes | +                           | 1     | 3     | }       | - 5    | 1      | Ŧ      | 1     |   |  |  |
| # 9 H                           |                             |       |       | Acas 11 | ınches |        |        |       |   |  |  |
| 1                               | 125                         | 0 25  | 875   | 0 50    | 623    | 75     | 875    | 1 00  |   |  |  |
| 11                              | 1875                        | 0 975 | 562   | 0 75    | 9875   | 1 125  | 1 3125 | 1 50  | ! |  |  |
| 2                               | 25                          | 50    | 75    | 1 00    | 1 25   | 15     | 175    | 2 00  |   |  |  |
| 24                              | 2812                        | 562   | 848   | 1 125   | 1 406  | 1 6875 | 1 968  | 2 25  |   |  |  |
| 2}                              | 3125                        | 625   | 987   | 1 25    | 1 562  | 1 875  | 2 187  | 2 50  | İ |  |  |
| 24                              | 348                         | 6875  | 1 08  | 1 375   | 1 718  | 2 0625 | 2 406  | 2 75  |   |  |  |
| 8                               | 875                         | 75    | 1 125 | 15      | 1 875  | 2 25   | 2 625  | 8 00  |   |  |  |
| 81                              | 406                         | 81    | 1 219 | 1 625   | 2 031  | 2 4375 | 2 843  | 8 25  |   |  |  |
| 31                              | 437                         | 87    | 1 312 | 1 75    | 2 187  | 2 625  | 8 062  | 3 50  |   |  |  |
| 34                              | 47                          | 987   | 1 405 | 1 875   | 2 343  | 2 812  | 8 281  | 8 75  |   |  |  |
| 4                               | ·6                          | 1 000 | 1 500 | 2 000   | 2 500  | 8 00   | 3 500  | 4 00  |   |  |  |
| 44                              | 531                         | 1 062 | 1 594 | 2 125   | 2 656  | 8 1875 | 3 718  | 4 25  | • |  |  |
| 43                              | 562                         | 1 125 | 1 68  | 2 25    | 2 812  | 8 875  | 8 987  | 4 50  |   |  |  |
| 48                              | 598                         | 1 187 | 1 781 | 2 875   | 2 968  | 8 5625 | 4 156  | 4 75  |   |  |  |
| 5                               | 625                         | 1 25  | 1 875 | 25      | 8 125  | 3 75   | 4 375  | 5 00  |   |  |  |
| 51                              | 687                         | 1 375 | 2 062 | 2 75    | 3 4375 | 4 125  | 4 812  | 5 50  |   |  |  |
| 6                               | 750                         | 15    | 2 25  | 3 00    | 8 75   | 4.5    | 5 25   | 6 00  |   |  |  |
| 6}                              | 8725                        | 1 625 | 2 437 | 8 25    | 4 062  | 4 875  | 5 687  | 6 50  |   |  |  |
| 7                               | 875                         | 1 75  | 2 625 | 8 50    | 4 875  | 5 25   | 6 125  | 7 00  |   |  |  |
| 8                               | 1 000                       | 2 00  | 8.0   | 4 00    | 50     | 6 00   | 7 00   | 8 00  |   |  |  |
| 9                               | 1 125                       | 2 25  | 8 375 | 4 50    | 5 625  | 6 75   | 7 875  | 9 00  |   |  |  |
| 10                              | -125                        | 2.5   | 8 75  | 5 00    | 6 25   | 7 5    | 8 75   | 10 00 |   |  |  |
| 11                              | 1 875                       | 275   | 4 125 | 55      | 6 875  | 8 25   | 9 625  | 11 00 |   |  |  |
| 12                              | 150                         | 8 00  | 4 50  | 6 00    | 7 500  | 9 00   | 10 50  | 12 00 |   |  |  |
| 15                              | 1.875                       | 8 75  | 5 625 | 75      | 9 375  | 11 25  | 18 125 | 15 00 |   |  |  |
| 18                              | 2 25                        | 4.5   | 6 75  | 90      | 11-25  | 13.9   | 15 75  | 18 00 |   |  |  |
| 24                              | 3:00                        | 6 00  | 9 00  | 12 00   | 15 00  | 18 00  | 20 00  | 24 00 |   |  |  |

### No CXXIII

#### PRACTICAL NOTES ON ROADS AND CANALS.

By T Login, Esq., C.E., Exec Engineer, 8th Division, Grand Trunk Road

In selecting a new line of road, the following suggestions may be of service in assisting the Engineer in determining what line should be adopted. The average section of our Junearal roads in time India may be taken

The average section of our Imperial roads in upper India may be taken at as follows —

Breadth of top of embankment, 40 feet

Slopes, 5 horizontal to 1 perpendicular

Breadth of arches of bridges, 30 feet

Height of embankment, 4 feet

Breadth of metal, 16 feet by 9 inches thick

Rate of earthwork, Rs 2-8 per 1,000 cubic feet

Rate of consolidated metal, per inch per mile, Rs 750 Cost of maintenance, per mile yearly, Rs 750

Cost of drain bridges, per running foot of water-way, from 75 to 100 Rs up to 15 feet span

Cost of large budges, from 800 to 400 Rs per foot

The rates here given will be found a close approximation to the actual cost, only that for earthwork is rather over than under what the probable expenditure may be

From the above data we obtain the following comparative cost of embankments, bridges and metal,

Cost of one nule of embankment  $(40 + 20) \times 4 = 240$ , @ Rs 2-8 per 1.000 = 0.60 or Rs 0-9-7 per foot

. One mile costs 5280 × 0 60 = Rs 3,168

The cost of drain bridges is  $\frac{75 \times 100}{2} = \text{Rs } 87-8 \text{ pcr foot}$ 

Therefore, the cost of one rule of embankment equals only 36 feet of water-way for dram bridges, while only 10 running feet of water-way of such bridges as that over the Markunda equal the cost of one rule of embankment.

One mule of metal costs 750  $\times$  9 = Rs 6750, or more than double the embankment, and taking the maintenance of road, at Rs 700 a year for metal, and Rs 50 for eathwork, at 20 years' purchase, we have for metal 700  $\times$  20 = Rs 14,000 a mile, their fore the cost of metal is Rs 20,750 a mile, or more than is a times the cost of the embankment

From the above, therefore, it is evident—First, that all crove distinge should be avoided where practicable, and that the height of enduralments should not be so much taken into consideration as the length of road, so as to save metal

Secondly, as the cost of metal is such an important item, and as this so much depends on the distance from the quarties in selecting a new line, the proximity to Linkur beds should form a very great reason for adopting one line is metic error to another

Supposing the wear and tear of mostal to be 7,500 cubus feet a year purmes, and that 8 annas is saved for each mile the road is nearer the quarries, the actual saving would be 7,500, @ Rs 0-8 = Rs 37-8 a mile, which at 20 years' purchase equals Rs 750 Thus, if 4 miles could be saved in carriage, it would equal the flist cost of the embankment nearly; or the road may be lengthered one-such between two points without adding to its cost, that is 16 66 per cent longer, which would admit of a diversion of about one-third of the total distance out of the straight line

Lastly, where nothing is to be gained by deviating from the straight line, either in avoiding diamage or being nearer kunkur beds, the embankment may be ruised as follows, without adding to the cost of the road, with the following rates for earthwork.—

Height of embankment up to 5 feet, Rs 2-8 per 1000

, above 5 and up to 10, Rs 3 per 1000

10 and up to 15, Rs 3-8 per 1000

| Saving in distance I mile in | 2, or | 4, embankment may be raised to | 1900 feet |
|------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|
|                              |       |                                |           |

| 1 | 1) | 33  | 3, , | , i  | ,    | 10 00 | ,, |
|---|----|-----|------|------|------|-------|----|
| 1 | 11 | : n | 4,   | , i  | , ,, | 8 40  | ,, |
| 1 | ,, | 17  | 5,   | " ł  | , ,, | 7 45  | 17 |
| 1 | 19 |     | 6,   | ,, ł | , ,  | 661   | 19 |
| 1 | 33 | ,,, | 7,   | ,, } | , ,, | 610   | п  |
| 1 | 99 | ,,  | 8,   | ,, i | , ,, | 5 80  | ,, |
| 1 | n  | 39  | 9,   | ,, b | , ,, | 5 50  | 10 |
| 1 | ,, |     | 10,  |      |      | 5 33  | ,, |
| 1 |    |     | 1.5  | - 1  |      | F 00  |    |

That is, if the road can be shortened from \( \frac{1}{10} \) to \( \frac{1}{10} \) of its length, add one foot to height on an average throughout the whole length of embankment, from \( \frac{1}{10} \) to \( \frac{1}{10} \) and \( \frac{1}{10} \) feet, \( \frac{1}{10} \) to \( \frac{1}{10} \) and \( \frac{1}{10} \) and \( \frac{1}{10} \) feet, \( \frac{1}{10} \) and \( \frac{1}{10} \) feet, \( \frac{1}{10} \) and \( \frac{1}{10} \) feet to the height of embankment embankment and requires an embankment areaging 13 feet light to cross it, but by going a circutous road which would avoid this bid ground, but add one mile to the length of the road (all other circumstances remaining the same along the line), it is as \( \left( \sigma \text{fin} \) to ranke the 13 feet circumstances remaining the same along the line), it is as \( \left( \sigma \text{fin} \) to ranke the 13 feet circumstances one mile. In other words, it is very seldom a road should be made to deviate from the stanglit line on account of earthwest only, except in a hilly country, when categor gradules are asset on the stanglit line on account of earthwest only, except in a hilly country, when categor gradules are careful.

Considerable deviations can however be made from the straight line without adding much to the actual length of road, as will be seen by the following —Let A and B be (say) 10 miles apart, and half way, at the point

C, lay off the perpendicular line CD Suppose CD is one-tenth of AB, the line ADB will only exceed AB 2 per cont The Engineer, therefore, at half



the distance between the two points to be connected, has a breadth of 8 miles to sclect from, without adding more than 2 per cent to the whole length of road If  $\frac{1}{6}$ , or 16 66 per cent be added, (the limits where the cost of embankment and maintenance of metal equal each other,) the divergence may be upwards of 18 miles on either side. Such a deviation from the stringht line is much too giest, so, in practice, if cross drainage can be saved to the extent of saving only 14 square miles in a distance of 40

miles, it comes to the same thing as to cost, as adding 2 per cent to the length

Thus, Rs 3,168, cost of one mile

$$\times \frac{(2 \text{ per cent on } 40 \text{ miles} = 0.8) \times 7 \text{ (cost of earthwork and metal)}}{87.5 \text{ (cost of one foot ol water-way)}} = 202.7$$

and by page 135, of Vol II of Professional Papers, Colonel Dickersallons 42 feet of water-way for 3 square imles, but, by adding 2 per cent, to the length, we do not merely gam 14\* square imles, but  $\frac{40 \times 4}{2}$ = 80 square imles, where the road runs at right angles to the channel. Therefore, there can be no doubt that where



we have m road (say) crossing from the Ganges to the Junna (all other points being the same), that instead of it being a direct line right across, it should curve considerably upward, thus—

The extent of deviation in a distance of 40 miles, and the per centage added to the length of load is here given —

|    | Miles. | Per centage | 1  | Miles | Per centa, |
|----|--------|-------------|----|-------|------------|
| 1  | ın     | 40 = 0.15   | 11 | ın    | 40 = 1241  |
| 2  | 22     | 40 = 0.50   | 12 | 22    | 40 = 1428  |
| 3  | 22     | 40 = 124    | 18 | 22    | 40 = 1618  |
| 4  | 22     | 40 = 200    | 14 | 11    | 40 = 1810  |
| 5  | 12     | 40 = 300    | 15 | **    | 40 = 2000  |
| 6  | 20     | 40 = 427    | 16 | **    | 40 = 2212  |
| 7  | **     | 40 = 562    | 17 |       | 40 = 2418  |
| 8  |        | 40 = 711    | 18 |       | 40 = 25 60 |
| 9  |        | 40 = 880    | 19 | 29    | 40 = 2751  |
| 10 | D.     | 40 = 1100   | 20 |       | 40 = 29 38 |
|    |        |             |    |       |            |

From which it appears, that so long as the deviation is kept within moderate distances, the additional length is little, for even up to one-fourth of deviation of the total distance, only 11 per cent is added, but where this is exceeded, the per centage increases fast

Suppose the bearing between the two points to be connected is 90%, or due east and west, so long as the bearing of no part of the lime does not exceed 100° or less than 80° for all practical purposes the road will be nearly as short as the direct line, while it gives the Engineen considerable scope for selecting his line. If doing which, he should connect, first,

the Diamage, secondly, the supply of Metal, and lastly, the Earthwork, which, though at first sight it appears the greatest, is in reality insignificant in comparison to the other two items

A straight line is undoubtedly the shortest distance between two points, but nothing is more monotonous than to have to match along a straight road. In fact, one should nerve be able to see much than three miles along any road, and this can be easily accomplished by passing round a village or a clump of trees. Curves, however, are unsightly in an open plan, unless there be some neutral feature in the country necessitating a curve, such as to cross a stream at right angless, or to avoid low, marshy ground, or some high mound. In the latter case the mound can be taken advantage of in hiding the road. Whore, however, all is one extensive plan, as one often meets with in India, to put a curve in a road and not to hide it, appears as if a mistake had been made in lining it out, which is worse than a continuous long him.

Curves may however be given at every three miles, so that no portion of the road can be seen for a greaten distance, and the road greatly improved, not only in appearance, but also in comfort to travellers. Suppose the distance between the two points it is necessary to connect is 30 miles apart, and that the comity is once open uniform plain. The choictest line would no doubt be one uniform straight, but it would be too tedious, and would mivole long manches of 15 miles each, with nothing to break the monotony of the match. By introducing Ogee or S curves at every three miles, and planting two clumps of trees near them on either side of the road, with a well in the centre of one of them, the road could only be seen along three miles of its length, and wearned travellens would have comfortable shade with water to drink. A Polece Chowline could be placed in the other clumps, ose ats affatod protection to property



Supposing DE to be equal to 1000 feet, and CD equal 50 feet, then  $\sqrt{1000^{\circ} + 50^{\circ}} = 1001.24$  feet, or nine of these curves may be introduced.

and only add to the length of the road on a distance of 20 miles, some four yards. In practice, therefore, the distances become one and the same, and are to hange out, the Engineer need only mark out the strught dotted line and level along 1s, learning the classues to mark out the off-set and lay out the Ogree curves with a clasm and graduated set square, which any intelligent man could be taught how to do m a few hours. This is done by seating off als, say every 100 fact, at right angles, any distance the Engineer considers necessary, and then placing banderoles on the two last pegs, when 100 fect more is measured in the line of the banderoles and mother off-set fixed, and so on. This plan is to be found described in most engineering works on laying out roads, railways, &c., and calculations are given to find the radius of the outed described with given offsets, &c., &c., but it is not the intention of this paper to give mathematical defaults, but surply practical suggestions.

In practice, therefore, it will be found nost convenient to lay off the curves, not in cicles, but by polygons, that is, supposing the flist offset be 1½ miches, the excond would be 8 miches, the third 6 inches, next 9 miches, then 1 foot, 15 miches, and so on. When the centre of the desired curve is reached, the offsets to decrease in a similar manner. By introducing one length of chain in a straight line after the last offset of the curve, the second portion of the Ogee can be marked off in a similar manner, thus a set of curves can be laid down on the ground by an intelligent classes in less time than it would take to survey and calculate out the proper offsets

The curves, also, having more the character of parabolas, that is, commencing flat and ending in the same manner, while the centic is shap, look well on a road, and by many have been considered better for railways and cenals. With the islaway there is no quick change of the course, which sometimes causes the engine to run off the him. With canals such a curve is better than an arc of a circle, as it causes less sudden derangement of the flow of the water, for it is evident that the tendency of water is to deepen the bed where the velocity is greatest, thut is, along the extrados; thus there will be a much greate body of water passing down on the one sade than the other. Consequently the water will naturally take to the line of least resistance on leaving the curve, and mateud of flowing down in the direct line of a canal, will attack the opposets bank.

In marking out roads through the plans of India, for all prestead purposes, if the levels are known at every 400 feet, a sufficiently close approximation to accuracy will be altired at to calculate and estimate the catthwork. At each of these pegs, 400 feet apart, a lamboo should be driven to the required height, and on this hamboo should be marked the heights' and number of the peg according to the section. Also much time is saved by cutting on the ground at a little dislance from the line the number of each fifth striou in large figures.

The battow pits of tanks from which the earth for the embalment is obtained, should also be uniform in size, say 150 feet long with a space of 50 fect indervening. This canables the Engineet to check the measurementa at any time, and prevents a flow of water parallel to the road, while it sloves up water in the rains that can be used for consolidating the embankments, a matter of great importance in the future maintenance of the road. These tanks should not only be uniform in length, but also of great breather—advancing by 5 feet at a time—awda as 20, 25, 30, 55, and 40 feet broad, according to the quantity of eath required. By this means here is no necessity for measuring the length or breadth, for the eye can at once detect any enror, so only the depths are required to be taken, and by having the contents readily calculated out in a tabulat form in one's note-book, the contents readily calculated out in a tabulat form in one's not-book, the contents readily calculated out in a tabulat form in one's not-book the contents are of each tank is known at a glassification.

In practice, after the height of embankments is fixed at every 100 feet along the centre lime, an intelligent classic with a good eye and an optical square can mark out the slopes and tanks, and the whole can be done for less than 10 rupees a mile, that so the Engineer's time need not be taken up with such details when once he has seen the work properly started

By this anangement also, the breadth of land required to be taken up is at once settled, and as it consists of long parallel strips, all disputes about areas and boundaires are avoided, while the work of the Civil Officers is much reduced. Much time and money would be sered, and much more satisfaction would be given to the zoundairs, if the Executive Engineer was permitted to walk up the line and pay the villagers on the spot the compensation for whatever nees, caps, &c, there may be on the line, taking receipts for the same. He should always give Rs 25 per cent over the market value of what is destroyed. If the loss of time and the pay of Cavil Officers' Subondunates be taken into connderation, the cost to Government for exceds Rs 25 per cent, while the villagers are better sate-field by getting ready money. If the Evecutive Engines cannot be entireted with paying such compensation, neither should be be treated with payin by worknern.

In conclusion, it may be stated that portions of our Grand Trunk Road are now actually costing mose to keep in ician than a line of rathry, the latter being about 100 inpees a mouth a mile, while portions of the Grand Trunk Road are co-sing upwards of 120 rupees a mouth a mile. With such an enounces e-penditune, theselox, increasing year after year, a time must be soon reached when all the available money will be swallowed up in repairs, unless more funds be supplied by local taxation, or some other means be derood for the traffic, which is duly increasing

The only way therefore that appears to meet the difficulty is to have Narigable Cinals The choof cost of these works will be the first outlay, but after that, the maintenance will be, comparatively speaking, little beyond the lows of a little water by evaporation and absorption; but as the velocity will be slight, the bed can be puddled, and thus the leakage iediment to a numnum

Supposing that the loss of water by absorption and evaporation, including lockage at the lower extremity of a canal, is in all 14 feet a second per mile, and that it will require 500 miles of nanyable canal to connect Rocikee, Schammpore, Kunal and Delbi with Allahabad Also that 100 yards average breadth of land is required for the canals, and that an acre of land is worth Rs 40, while a cubuc foot of water per second is worth Rs 400 a very

We have  $500 \times 1\frac{1}{2} \times 400 = \text{Rs}$  3,00,000, and one square mile of land required for every 176 miles of canal or  $\frac{500}{176} = 28$  square miles

Then <sup>28</sup> × <sup>640</sup> acras × <sup>40</sup> rupees = Rs <sup>36</sup>,360, or rn nough numbers, the expenditure on land and water would equal Rs <sup>3</sup>,50,000, or about the present expenditure on two durasons of the Grand Trunk Road, independent of the expenditure from the local funds on the mantenance of ioad Kow, if the navigable canals would relieve the nodes of one half of the traffic, it appears that were water communication adopted, the saving of wear and teat on the Impenial nodes allow would almost cover the compensation for land and loss of water. Therefore, if Government gave the

land and the water for nothing to a private company, with the present traffic, Government would be no loser

These canals should run through the centres of the chief cities, and the full 100 yards in width should be taken up, the company paying the compusation for all bendings, &c Tins, though a gicat outlay at first, would ultimately pay well, for supposing 100 feet to be required for the canal, 100 feet for roads 50 feet broad on either side, there would still remain 50 feet also for building sites, the rents for which would fully pay for the compensation

The surface level of the water should be at least 1 foot above the reads, so that there could be no dramage into the canal, and these would be always a flow of clean water though our clientes. With an open 200 feet wide through every town, a flow of clean water, with the merchandize brought up to the door of every shop-keeper, not to speak of the water power srailable at every lock, it is difficult to imagene how much the country would be benefited without pruting Government to any extra expense, while the projectors of such works would find it highly remunerative

Judging from Major Crofton's estimates, the probable cost per mile for a 50 feet broad navigable canal should not exceed Rs 20,000

To this add compensation, management, &c , 10,000

Total, 80,000

or 500 miles of navigable canals may be constructed through the inchest portion of India to connect its chief cities, at a cost of not more than one and a half nullion pounds stelling

Taking the average slope of the Doab at 17 mekes in the mile, and that of the canal only 6 inches, 11 mekes have to be got over by locks in every mile, or in all say 450 feet amit taking the dischange at 250 cubic feet a second passing through these locks, we have (see Beardmore's Hydraulies) water prove per foot of fall as follows —

| _         |        |  |              | Horse power |
|-----------|--------|--|--------------|-------------|
| Undershot | wheel, |  | 99×          | 450 = 4,455 |
| Breast    | 22     |  | 156 $\times$ | 450 = 7,020 |
| Turbine   | ,,     |  | 213×         | 450 = 9,585 |

O1 an average of 7,020 ho14e power

Supposing only one-half of the power be made use of, we have distributed over the country 3500 horse-power, available for sugar, oil and grain mills, &c, &c, and taking each horse-power at the low rate of 8 sunas in the 24 hours, we have at once a return of 4 per cent on the total outlay from this source alone, independent of navigation Now, as it is found that it is is better to run the nisk of isluing down sail tumber from the forests at the foot of the hills on the left bank of the Ganges to Cawapore, and then to pull it up against the steam of the Ganges cand to near Meent, than to can't it by the direct road, some slight idea may be found without going into figures of the difference of cost between land and water transport \*

RETURN SHOWING COST OF TRANSPORT OF 100 MAUNDS WEIGHT OF GOODS

ONE MILE

| J                                           |     | Rate |       | Probable<br>distance | I                                |  |
|---------------------------------------------|-----|------|-------|----------------------|----------------------------------|--|
| Mode of transport                           | B8  | A    | P     | travelled<br>daily   | REMARKS                          |  |
|                                             |     |      |       | Milos                | 1 md = 80 lbs                    |  |
| Ocean long voyages, .                       | 0   | 0    | 2 20  | 150                  | h                                |  |
| American lakes, ,                           | : 0 | 0    | 4 76  | **                   |                                  |  |
| Hudson niver,                               | 0   | 0    | 4 00  |                      | Obtained from                    |  |
| Eric canals, , ,,,                          | 0   | 0    | 6 85  |                      | report of State                  |  |
| Ordinary canals,                            | 0   | 0    | 8 00  | 80                   | Engineer of New<br>York for 1858 |  |
| Coal railways,<br>Faveable pussenger lines, | 0   | 1    | 8 00  | 150                  | 101K 101 1999                    |  |
| Passenger lines, steep gradients,           | 0   | 2    | 8 25  | 150                  | 1                                |  |
| East India Railway, lowest late,            | 0   | 2    | 1 00  | 150                  | Ĭ                                |  |
| Country carts, over metalled road,          | 0   | 4    | 0     | 12                   | Indian rates                     |  |
| ,, eountry ,                                | 0   | 5    | 4 00  | 12                   | of transport for                 |  |
| Indian Carrying Company over the            |     |      | 1 1   |                      | }grams and the                   |  |
| Grand Trunk Road,                           | 0   | 6    | 11 00 | 33 <u>1</u>          | cheapestdescrip                  |  |
| Probable rate by Navigable Canals           |     | ٠,   | اما   | 12                   | tion of goods                    |  |
| ın Uppeı India,                             | 0   | 1    | 0     | 12                   | J                                |  |

NOTE—The probable rate of interest to be charged on goods would be one sums per 100 inpecs daily, or 22½ per cent meally (228 per cent). Therefore the cost of transport of 100 manuals of grain, worth 100 rupees at pains cost, conceyed by Canals a distance of 500 miles, would be—

R. A. P.

Cost of carriage of 100 maunds 
$$\frac{800}{16}$$
 ... ... = 18 12 0  
Time of transport, 25 days, at Rs 0-1-0,... , = 1 9 0

Total, . 20 5 0 or nearly 20 per cent on prime cost.

 The charge for the conveyance of goods by the Inland Transit Company along the Grand Trunk Road for a distance of less than 80 miles, is greater than the freight from London to Calcutta

R. A P

```
Should the rate be reduced to 8 me a mile.
           The cost of carrage of 100 mds = \frac{500 \text{ A}}{12 \times 16}
                                                         = 12 8 0
           Time of tiansport, 25 days, at Rs 0-1-0.
                                                            1 9 0
                                                 Total. . 14 1 0
                        or only 14 per cent on prime cost
 By the lowest rate of Railway charges.
           The cost would be 300, at Rs 0-2-1,
                                                        = 39 1 0
           Add time of transport, 2 days,
                                                            0 2 0
                                                 Total.
                                                            89 8 0
                          or 39 per cent on prime cost
  By country Casts on Metalled Roads.
           The cost would by d00, at Rs 0-4-0.
                                                        = 75 0 0
           Add time of transport, 25 days,
                                                      . =
                                                            1 9 0
                                                 Total.
                                                            76 9 0
                     or 76 72 per cent on plime cost
  By country Carts on Unmetalled Roads.
           The cost would be 300, at Rs 0-5-4.
                                                        = 100 0 0
           Add time of transport, 25 days.
                                                        = 190
                                                 Total.
                                                           101 9 0
or over cent per cent on prime cost, with no allowance made for back hire,
  By Bullock Train over the Grand Trunk Road.
           The cost would be 300, at Rs 0-6-11,
                                                      = 114 8 6
           Add time for transport, 9 days, at Rs 0-1-0,... = 0 9 0
                                                 Total. , 114 13 6
or nearly 115 per cent, over prime cost for the cheapest class of goods, and 100 per
cent over the lowest rate by canals
  Comparing the cost by Railway and by Canal, if the canal rate is one mina a mile.
it is only one-half the railway rate nearly, and about one-third the railway rate if the
```

charge be only 8 per. Therefore, till the interest on the capital of prime cost makes up the difference owing to the loss of time by the canal, water tansport would be preferred to railway carriage. That is, no goods would be sent by railway under ordinary cucumstances that cost less than 14 rupoes a manual, for

 And 100 manuals for 100 miles, @ Rs 0-2-1, = 39 1 0
Interest on 100 minuals, @ Rs 14 for 2 days, @ 18 0-10
per cent, = 112 0
10 13 0

Again, suppose one European Soldice costs the state £100 a year, or Rx 2-11-10 daily, and that he can be convered by rail 1,000 miles for Rs 16 in three days, the cost to Government would be—

Rs 2-11-10 x 3 = 8 3 6 Add salway charge, 16 0 0 Total. 24 3 6

To march 1,000 miles at the into of 12 miles a day, without halts, would occupy, 83 days, and 38 - 31-10 \times 83 miles 27 6-4, on by a quick nalway he on the carried in reals) one-hands the cost to Government than if he, had to march, and his service as a saliable 50 days sooner. The natural conclusion to be arrived at thesetice is, that both quick Railways and slow mavigable Canals, we required for the protection and do-colopment of finite.

T L

## No CXXIV

### KANWAR HARBOUR WORKS

Report by Carian W Goodfflow, RE

A REFERENCE to the accompanying sketch will show that the Bay of Kanwai is sheltered from gales from the south-west, the great desideratum of harbours on the western coast of the Indian Peninsula

A Haibon Engineer of experience was deputed in the year 1858, for the purpose of examining and reporting on the capabilities of Sedachewghui, with reference to the formation of π haibon of refuge, and he recorded the following opinion —

"The bey is at present partially protected from the mon-con, during the time of its greatest vrolence, in the months of May and Junc, when the direction of wind is nearly south-west, but it is exposed to the west and north-west. It might be sheltered from these quanters by the construction of heakwaters of allogothen about a mine and whalf it length, and a perfactly quies harboun thus formed of upwards of four square miles in use, with a depth vulying from 14 to 32 feet at low water, and thus capable of accommodating, at all times of the tide, the largest descriptions of merchant slope, and all but the largest of the Royal or Indian Navy The bottom is remarkably even, and convists of a sith and 's

"The facilities for the fourtion of these works, should they even be contemplated, are very girat, Kannan Head consisting of grante of the very best quality. As a limbout of refige or navel station, Selashewghur, thus protected, would be quite equal to the fine lambour now in comes of construction at Dover, Portland, Holyhead and Albienev, and I think at a less expense, compared with the accomod uton afforded, than any of these

"Although the Government may have no intention of immediately

\* This is not the case it is had holding ground

availing itself of the finelities has presented, I think it right that they should be brought to the notice of His Lordship, and that in any disposition of the neighbouring land, or in the formation of any works for the improvement of the mangation for the benefit of trade, regard should be had to the nessible future rounnements of a line or national muleitaking."

"Thick's, now no post (in the Butshi tenitory) on the westein coast of India, south of Bombay, for the bar at Coclum prevents any but very small vessels from entering it. It is ordent that if a good post were made at Selashewghin, the produce of North Cannan, Dhanwan, Belgaum, Bellary, the Ranchore Doah, and some of the northern Districts of Mysore, would be exposted from it, small a great import trade would also be attracted to it. In a naval, unideary, and pobtical point of view, the advantages of a nort on the past of the coast can had up to over-inted."

"Eren† in its unimproved state, the bay of Sekalakveghui appears to possess to a certain extent the advantages of a natural harbour, these are such that even now it is capable of allouding secure anchoinge to a small number of large vessels, and there is nothing to prevent the use of the poit as it stands at present as a babout for trade, but the want of tade. To the creates such tails it is only necessary to open a communication between the port and the productive country above the Ghauts, from which it is now cit off".

I have masted the foregoing seconded observations as leading up to the decision relative to works to be undertaken; for the bay hiving been selected as a harbour, it was decided that the works necosary to make a port should be carried out, and at a cost not far in excess of that which the amount of showing black by to fement the larbour would rather

It is proposed that at first only such works should be undertaken, as may be absolutely necessary to meet the requirements of the locality, more patientally in regard to supplying greater facilities of export for the cotton of Dhanwa and the adioming districts

It will be admitted that a—Light-house—Whatf—Pret—Wells for Water Supply, and a Whatf Road to connect roads approaching the post, and afford access to the piet, are all works indispensably necessary for the opening of the post, and such only are embraced in this report, of pro-

Extract minutes, dated 27th April, 1888, by Lord Elphinstone
 Lord Stanley, P. W. Despatch to Government of Madras, 6th October, 1868

P W letter, from Government of Madras, 16th May, 1860

# KANWAR HARBOUR WORKS





vided for under the term "harbour works" in the accompanying plans and estimates

Light-house—The position the light-house should occupy was decided on the principle which advocates the necessity for lighting dangers at the entiance of a habour, rather than lighting the passage into the port and to the auchoing ground. If here quote from documents bearing on this subject —

"With reference to the light-house, we were melined to prefer placing it on Kanwar Head rather than on the Oyster Rocks, as advised by the Marine Board, but thought that if the harbour were formed, it might be advisable to have one on each locality"

"The only potton of the schemet which calls for immediate consideration is that relating to the exhibition of lights, which are recommended both on the Kamwai Head and one on the Oyster Rocks, which he in a westerly direction from the shore, and one more to seaward than the site proposed for the light-house. The near proximity of these positions to each other (the intervening distance being about three miles only) would, it appears to us, make it unnecessary to build more than one light-house off Sedsshow/hui

"Lacutenant Taylor recommends that a light-house should be built on Kanwan Head, which is 640 feet high, whilst the Marine Board, following Capt Biden, advise its being built on the largest of the Oyster Rocks, with a beacon or obblisk on Kanwan Head

"Captam Biden remarks —The outer or western Oyster Rock offers a better site for the election of a light-house than Kanwa Head, as that position is upwards of three miles to seaward, and in thick weather, the discovery of a light indicating the approach to danger, so much further to windward, would be a great advantage

"The Oyster Rock is 160 feet above the level of the sea, which is a sufficient elevation for the display of a light. We presume that whether a harboun of refuge at Bestful core shall be determined upon or not, a good light in that neighbourhood would be very useful to the shipping in general navigating the coast, and not merely for the vessels expected to frequent the projected harbour. In this view of the subject it seems to us

VOL III

Extract Lotter from Government of Madras to Court of Directors, No. 22, of 7th October, 1888
 Extract Despatch in Marine Department, from Court of Directors to Government of Madras
 No. 15 of 18th May, 1848

that the dangers most to seaward ought to be specially granded against We thenefore approve of the western outer. Oyster Rock as the most elegible site for the intended light-house. When the harbour of refuge shall have been constructed, a smaller light to guide vessels to the anchoinge may be added in the novition best studel for that burnors or

In March 1862, the precise spot for the light-house was fixed by the Chief Engineer and Secretary to Government Public Works Department, and the works ordered to be commenced

The light will be shown from the summat of a tower 40 feet high, to be creeted on the largest of the Oyster Rocks, which are three and a quarter miles from the main land, the total elevation of the light above the sea will be 200 feet. The Oyster Rocks are composed of large distripted masses of granite, and this stone will be used in the construction of the column, the skilled labou necessary for the construction of such a column will have to be imported, no stone masons, or indeed attificers of any kind, being recursible in Canna;

The hight-house will consist of a hollow column, intense diameter 10 feet, with a batter of 1 in 12 on the outside, wooden stancases, with three boaded landings misdo. The necessity for great strength and dimability has alone been considered in the selection of the design and nature of constinction. The lantein ordered from England is to be one of the first order, 20 feet high from floor of lamp-room to vane, and will show a light for a complete circle.

Wharf—The sight selected as likely to prove most convenient for the wharf is on the east of Bentkul core. The adjacent hills come down to the waten's edge rather abruptly, and the shore between Bentkul and Konov. with

the exception of the sandy beach in front of Allygudday, and at the head of Betkul cove, is composed of rough slopes of grante and boulders embedded in gravel arv clay



The manner in which the
wharf walls are to be constructed is shown in the sketch, and may be
described as follows —

The rocky hill side to be blasted away, large blocks of stone coming from the hill to be soughly dressed and carefully land, but without mostar, to form the wall, the foot of which will be 3 feet below low water-mark The wall to be 4 feet think at top, and built with a batter of 1 inch to a foot in the face, and with vectoral back, being filled in behind up to nearly high-water mark, with dry rubble, hand packed, and above that with earth, or whatever material may come from the hill side immediately in tear. The authority for the above description of wall may be traced in the extract from a joint report by Colonel Tunner, R.E., and Mi. Hope, B.O.S., given holow

"Having accitained that there is no haid foundation in many parts of the cove, even at a depth of 14 feet, the constitution of any solid missingry work would involve expensive coffer-dams, means of unwatering them, &c, we have therefore directed that on the line BC, shown in the plan, a dry stone wharf wall be built in the sand in about 5 feet at low tade. This will probably settle, and it is possible portions of it may have to be rebuilt, but even then its cost will be trifling compared with a wall of masonry founded on the rocks, and the shell-fish in the cove will soon units the stones."

The wall has stood well, and the shell-fish have almost closed the openings in the joints of the lower half of the wall

The estimates now submitted provide only for what accommodation to the extent of nine acres on the castern side of Bertkul cove and in rear of the pre-

Pris —The description of pice considered most suitable, and solopted, is that consisting of a strong wooden platform, supported on wroughtnon seave piles, 6 inches in diameter and placed 10 feet spart, so as not to interfere with currents along the shore, and to prevent sit being deposited, or the scoring of any portion of the crusting bed of sand and shells, which might endanger the stability of the wharf wailing

The postson the past should occupy (see sketch) has been deceded by Government with reference to two unportant considerations, vz., the point likely to be most convenient for public use in the shipping and landing of goods, also where there is smooth water during rough weather, and a sufficient depth of water to admit of the largest enigo boats being loaded and unloaded at all stages of the title

When the what walls approaching from the Beitkul and Allygud-

day directions meet, it is proposed to construct a suitable abutment (of heary blocks of grante diessed and laid without mortar, founded on a base of "piene pendue" work) to receive the shore end of the sciew pile

The sketch given below represents a section through pier abutment, and shows the position of the first rows of piles, and the depth to which the same will have to be screened

It was at first intended to construct a pier 200 feet in length, with a in head

in length, with a — head of 90 feet in length, both portions having a uniform width of 80 feet, and the contact for this work was

taken up by Mr George



The run-work was examined and tested in England, shipped at Newsatie, and despatched on the 29th November, 1863, but the ship did not arrive at Kanwar till 7th June, 1864, by the 16th of July all the eargo was discharged, and everything got ready to proceed with the pier work

I must not here omit to mention that, though the earge was discharged during June and July, these was no difficulty or dulay. The slop (600 tone borthen) was moored at the month of the Bestellu cove, and about 80 yards from the wharf, the wronght-non piles, 36 feet long and chones in diameter, were delivered into a lighter out of the bow ports of the vessel, which were scarcely a foot out of the water. This fact speaks for itself, and may be received as early record of the expabilities of this natural harbour, as a place of refuge from all that is to be dreaded during the south-west monsoon. After a few rows of piles had been screwed down, it became apparent that owing to the peculiarly tracherous character of the beds of small and mnd, it would be necessary, in order to

sectro perfect stability, to excew the piles to a very great depth, greater mideed than 1s usual for such structures, under these curcumstances, and considering that if the pine were shortened, there would be only 7½ feet of water, instead of 9 at low water spring tides, in front of the pist, it was decided to convert the pier more a landing stage, about 100 feet square, and make use of the materials for this purpose—running out the landing stage in the same direction as the intended pier, and mounting the cience in the positions it was originally intended they should occupy.

The landing stage was completed on the 23rd Novembes, 1864, and cannot fail to prove most useful, for the largest cargo boats built may be alongsulo at all stages of the tude, and heavy builty goods will only have to be moved 100 feet from the wharf, instead of 230, to be brought under the cannot

The first shipment of pressed cotton, 3000 bales, for England direct, is now being made (20th December, 1864), and the wharf and pier were ready just before required by the mercantile community

Wells, Wate Supply—The village of Betkul is on the islimus between Kanwar Head and the billy manihand, on the north and south there is the sea. The surface of the isthmus is quite flat, and but hitle above high-wates mark, it is covered with sand to a doubt of 4 feet, below this there is yellow clay, and then a bed of latentic. At present water is obtained from rudely excavated wells and pits, which however, as every shellow, for it has been ascutamed that if the latentic be pierced the water becomes binchish, the supply afforded by the above-mentioned wells is insufficient even for the wants of the village, and it would not be advasable to increase the supply by adding to the number of wells of the description now existing. The ground in the neighbourhood of the wharf has therefore been carefully examined, with a view to determining sites for deep wells which would yield a plentinfi supply of pine water.

The hills on the east and west of the cover ruse to a considerable height, and at the spots indicated on the plan, spunges had been discovered, on the western sade of the core the small well which already evists can only be built up, as it would not be advasable to deepen it for freat of prescript a protous stratem, which, so close to the sex, might is smill in the water becoming bracksh, but on the castern sade of the cove, almost on the wharf, a good spung has been discovered on the hill sade, and the well to tarp, it a force of the property might be at least 50 feet deep, and would have to be blasted

out of the tock this well, though expensive, would prove invaluable for the wharf, and it is therefore proposed to make it 20 feet in diameter with though for watering cattle

The wharf road, may be said to extend from Betikul to Konay, comcenting at a point near the head of Betikul cove, where the road to the huble Ghant levers Kanswa, and terminating a few hundred yards to he north of the Konay Cteek, where the Kygali Ghant enters Kanswahes what road is in a hull side cutting the whole way, and a vast mount of rock must be removed except where it passes along the beach t Alleguiday. There is only one stream or ruther creek to be bridged viz, the Konay nulla ), lat several well built diams will be required to oney the water, which, during heavy rain, reashes with violence from the seep hill sides above the proposed road.

The whaif load is to be 100 feet wide, and formed as shown in sketch clow, material from the excavated portion of the hill which is not stained by the whaif wall, being profected from the wash of the sea by stone bank, having a slope on the sea face of I to 1

The surface of the wharf wall will be 6 feet above ordinary high-water arks, and the surface of the road will gradually fall away to 4 feet above ugh-nater mark, which will be the average height of the top of the stone ink retaining the

and, except for the ortion between Alleudday and Konay, here, owing to the



ould have to be cut away to keep the road level, the surface uses at an ay gradent towards a ridge cutting, and then falls again towards Konay, here the road surface is only 4 feet above high-water mark. For bridgg the Konay millah in a suitable manner, an non lattice guides bridge is been adopted, it to consits of two spans, 40 feet wate.

The non budge was elected in preference to one of masonly, owing to le difficulty of obtaining foundations, and the necessity for economizing lasonly supports such as piers

The estimated probable cost of carrying out the works above buefly escribed, is as under .---

|    |   |                                                    | RS        |
|----|---|----------------------------------------------------|-----------|
| No | 1 | Estimate for light-house (exclusive of expenditure |           |
|    |   | in England for lantein),                           | 41,431    |
| *9 | 2 | " wharf wall,                                      | 307,390   |
| 20 | 3 | , pici, .                                          | 77,661    |
| ,, | 4 | , wells,                                           | 4,801     |
| 39 | 5 | " what road, including non bridge,                 | 655,668   |
| 22 | 6 | " stcamer charges,                                 | 45,565    |
| 13 | 7 | Miscellancous expenditure,                         | 18,600    |
|    |   | Grand Total probable cost of Kanwar Harbour        |           |
|    |   | works,                                             | 1,151,136 |
|    |   |                                                    | W (       |

#### No CXXV

#### WATER-WAY OF THE SYE BRIDGE

Report by Lieut-Colonel C W Hutchinson, Officiating Chief Engineer, Oudh

Bronz passing the Estimate for the Sye River Bridge, on the Allahaand Fyzabad Road, submitted on the 12th April last, Government of India ternati, that the chanage area of the Sye, as deduced from the maps of Oudh, would seem to require three times the amount of water-way provided for in the project, and desire that I should submit a report to clear up this point

This question was canefully considered when the estimate was under preparation, and the discrepancy above-mentioned was noticed, and calculations were made to show that by using Colonel Dickens' Formula for Flood Dischaige of Rivers, and calculating the area of the catchment basin as it appeared on the maps of the province, the water-way necessary for a bridge over the Sys river would be fully three times that fixed by the ordinary calculations of sections and flood levels at site

These latten however appeared to be so casefully and so certamily established, the views of the present and past Executive Engineers who had studied the subject did not differ to a great extent as regards water-way and discharge area, the site had been visited by me in October last, the features of the river had been examined, and the (probable) size of the bridge required at the site had been estimated by me, and found to agree with the dimensions fixed by the calculations as submitted to Government, the opportunities had been so good of year after year watching the volume of the river as it flowed past the ends of the new road embankments, and as it flowed under (and eventually over) a wooden budge, which stood at the site for four yeas, in fact the conditions of the river at site of the proposed budge scenned to have been ascertained and established so surely, that I considered that the results based on them could safely be scepted, although they were not borne out by the, as it were "check," calculations, based on the formula for volume of duscharge as dependent on rainfall over the estellment basin. In sending up the payeet in the first instance, I might bave mentioned that these calculations are obtaining anea had been made, but I did not consider this necessary, the calculations had been made more for my one astisfaction than anything else, and the data not being visible. I rejected them

One great uncertainty in the mode of calculation by drainage area of this river was at once apparent, and prevented any reliance on the results thus obtained The existing mans of Oudh are most incomplete as regards the course of the streams, the country in Southern Oudh is very flat, the streams generally very winding and very irregular, the waters of many streams seem during run floods to coalesce, and the demarcation of separate catchment basins for separate streams would seem a difficult problem. It would appear from the maps, that at several points in its course, the Syc river during high floods fails to earry on, in its own channel, the waters which might be considered to pertain to its own drainage area, sheels and streams lying right and left of its course probably receiving and carrying off much of its surplus water into other adjacent lines of diamage, whose watersheds are scarcely defined In the Oonso district, near the town of Ooras, it may be said that the flood waters of the Sye above that point are carried off in the bed of Nussectoodecn Hyder's canal, and pouted mto the Goomtee below Lucknow city

The question having been referred by the Government for further consideration, the Eventure Engineer, 3rd 1 outh Road Division, was directed to examine again most carefully his levels, flood matics, &c, and verify all the data furnished by them and this he has done, and roports that all his measurements, &c, are perfectly cornect. Thus the data of sections and flood makes at size stand on a vest same hasse.

It being out of the question that a survey of the whole catchment basin of the Sye river above Petithghur could be undestaken, I determined to test the applicability of formulæ based on measurement of catchment basin, as shown by the budges now spanning the Sye at other points, although these bridges have not been long constructed, they have stood at ill event the test of one or two ramy seasons, and the comparison here made seems to show that other Engineers have come to sumint conclusions regarding the water-way of this urer, that is, they have not been guided by calculations based on the appearent diamage area

The railway cosses, near Bounce, the Sye and its affinent the Lones Considering that the drainage of the basin of the Sye above Ooias is disposed of by the canal, one may assume that when the irrer passes under the nailway budge, it has drained a basin 30 miles in length and about 8 miles wide, or 210 square miles. Its velocity may be taken at 5 feet as a maximum, and it is carried under a bridge offering to it only 1,280 separficial feet of viator-way. This budge, however, if cut out to the full catangular section, could offer 24  $\times$  30  $\times$  5 = 2,400 superficial feet. To guaid against under estimating its capacity, assume the last named figure. This with a velocity of 5 feet would give 12,000 cubic feet of flood discharge.

Now to compare this with the flood discharge due to its basin,

 $D = M^{\frac{3}{4}} \times 825$ , where M = 240 square rules

log M = 
$$2\,380211$$

3

4)7 140633

1785158

log. 825 =  $2\,916454$ 

4 701612 = log 50300

Here the discharge due to the catchment basin (even ignoring all disinage above Ooras) is more than four times the maximum capacity of the bridge

Again, take the afflient stream, the Lones, over which is thrown a railway budge of 920 superficial feet, and if 5 feet be also assumed as its velocity, the volume of discharge equals  $6 \times 920 = 4,600$ . From the map it would seem that this stream had a catchment basin of about  $20 \times 6 = 120$  miles

Again applying the formula-M being equal to 120, we get D = 29910

Thus is more than an times the capacity of the bridge. In each case it seems that the diamage area must be much less than what the map appears to show, or that, if the catchemet basm be correctly shown and measured, the watersheds are so all defined and nicgolar, that it cannot be exactly ascertained in what manner the diamage apparently due to any beam disposed of some of it escaping laterally not other beams which may be said to coalesce with it, or the soil of Oudh is with difficulty saturated, and the whole ram-full cannot be held at any time, even after the handest falls, to be poused off into diamage channels

Rankne gaves as the proposition of the amount of rain-fall carried of by streams to the total rain-fall, in a flat cultivated country, as 5 or 4, and Bunnell shows that the discharge of the rain-fall from different soils is very different, granute pouring off all at once, gravel absorbing nearly all The Ordh soil might to held to be about equally protons with oblates and gravels, off which he estimates the maximum flow as one-third or 3 only,

The comparison between the actual water-way and that found by (this) theory may be once more tested

At Roy Baselly the Sye rive is spanned by a bridge (designed by a Civil Engineer formerly in this Province) of 5 spans, each 22 × 30, or 3,300 superficial feet of water-way, or 5 × 3,300 = 16,500 cubbe feet Let this be compared with the flood discharge due (apparently) to the diamage area. This is the sum of the area above found (360) and a funther coarse of 40 × 15, about = 600, or 390 in all

By the formula we then get D = 142300 This is eight times the capacity of the bindge

Even if the Sye (a winding slow liver, of which the velocity is rather under 5 feet) be supposed to rish with a velocity of 10 feet though the Roy Barelly budge, the capacity of that bridge is still less than four times that due apparently to its dramage area

These instances are samply given, as already and, to show that other Engineous have provided in budges over this river less water-way in proportion to the supposed dramage area than that provided in the project submitted from this office in April last—whether they have provided sufficent water-way or not, I am not be peased to say, but I think that to adopt the formula above used to the Sye river, it will be safe to divide by 3 (at least), the result found by computing its apparent catchment basin from the maps now extant of this province. And the result is before out in the case of the proposed bridge near Pertabghur, by that deduced from the data and observations mentioned in the beginning of this memo

Although the question has but an induced bearing on the point at issue, viz., the applicability of calculations based on apparent dismage area to the flood discharge of the Sye nullah, yet it will be interesting to show the results of such calculations on other neighboring Oudh rivers, whose conditions have been more exactly determined.

The "iron budge" over the Gountoc, at Lucknow, has stood for 20 years, and extanticumy floods have passed off afely under it. This budge has a water-way of 4,142 superbeal feet. Careful levels have been taken of the bed of the river from one mile above to one mile below, and the natural mean section of water-way has been found to be 8,277 superficial feet, with a natural velocity of 2.6, or a flood discharge of 21,520 cubic feet. The increased velocity due to the contraction of water-way under budges a 54, and the flood discharge calculated from this velocity and the water-way of the budges as 22,366 cubic feet. Let this greater volume be assumed as the actual flood discharge of the Gountoe at Lucknow, when it has had a course of 133 miles and drained a basin (apparently on an average) 20 miles in width. In order not to over estimate its dismange area let it be calculated as 133 y 15 feet = 1,995; as 2,000 square miles

Then by the formula—we get D = 246780 cubic feet

This is more than ten times the actual maximum discharge, and would require a velocity of nearly 60 feet per second to early it through the iron bridge, and yet it is beheved that the area of the catchment basin (as it would appear to be defined on the maps) is rather under than over estimated.

Agam, over this same river (the Goomtee) at Sultanpore, a pilo timber bridge has stood for many years, having a water-way of 5,200 square feet Bottween Lucknow and Sultanpore the Goomtee drains a basin from 20 to 30 miles wide, with a length of a hittle over 80 miles;  $20\times80=1,600$  square miles, is certainly under the area of this portion of the Goomtee exclument basin, but will be assumed in calculation. Thus the drainage area above Sultanpore is not less than

2000 + 1600 = 3600 square miles, whence D = 3,83,420

To carry this volume through the Sultanpore bindge would require a velocity of 73 feet per second, and, consequently, the flood discharge as above deduced is fully ten times larger than it really is One more example may be given of an Ondh six cam, whose flood discharge during the remarkable Bood of September, 1863, his been will ascentimed I'ms stream is the Kullaneev, which crosses the Lucknow and I'Pyzalud road, and its branch to Bhyram Ghât. The velocity calculated from two miles fall of the stream at Ramseau Ghât, was 3 feet per second. The course of the two miles is very winding, so that the time fall and time velocity in high floods, when the waters are unlaining straight across the initialized lands is greater. In the maximum Ondh flood of September, 1863, the velocity was measured by current meta, and found to be 44 feet per second, and the flood section 4,036. The flood discharge on that (extraordinary) occasion was therefore 17,758 cubic feet. It is difficult to judge exactly from the map of the dinange area of this inver, but the length seems to be 60 miles, and the average width centamly 6 miles, probably more. Take 6 × 60 = 860 square miles. Then D = 85810 cubic feet.

On nearly five times the maximum flood descharge actually measured during the extraordinary Ondh flood of 1863, and I believe the area of catchinent basin assumed above is well under what the map seems to show

These three last metances fully beat out the conclusion arrived at, from a consideration of the conditions of the Sye mullah that in designing indiges for any of the Oudh irvers, any result based upon the apparent area of the catchment beam cannot be depended upon, and that it calculations on this base are made, the result thus obtained should be reduced at least by two-thinds to ascertain the flood discharge for which provision should be made.

C W H

LUCKNOW, 21st June, 1866

# No CXXVI

#### THE BOMBAY WATER WORKS

Description of the Works, recently executed, for the Water Supply of Bombay. By Herry Conyderrs, M. Inst. C.E. Abridged from the Munutes of Proceedings of the Institute of Civil Engineers for 1857-68.

Even since the establishment of overland communication with Hindostan, Bombay has been characterized in India as the "issing presidency," and the population of its capital has, of late years, increased in a muot rapid rate, than that of any other city in the old world. In 1833, the population was only 251,000, in 1850, it has increased to 556,000, and in 1855, it was estimated by the local government at 670,000. This rapid increase in the population, and in the importance of Bombay, is due to the advantages of its geographical position, as the nearest point of contact with Europe, and also to the excellence of its harbour—one of the finest in the world—resembling, it its configuration, the harbour of New York Its importance and population will be still further increased, in an incalculable ratio, by the completion of the great trunk lines of railway now in progress, and which converge on the harbour of Bombay, from all points of the interior.

The water supply of Bombay had always been as deficient in quantity, as it was had in quality, and as the population thus rapidly increased, the deficiency became occasionally so grievous, and the incurrence of the visitations, locally known as water-famines, so frequent, as to occasion the visitations, locally known as water-famines, so frequent, as to occasion the visitations, locally known as water-famines, as frequently as to public it was evident, that is total falliur in this supply, and the consequent death of tens





of thousands, by absolute thust, was by no means an impossible contingency, in the event of the iconicince of any failure of the periodic rains, as severe as some that had occurred when the population of Bombay was scarcely a quarter of its present amount. In scassons of scarcity, water was imported into Bombay, in boats and steamers, from the Island of Elephanta, and the resources of the railway were taxed to the utmost, in bringing in a still greater quantity from Salsstet

The Island of Bombay is situated in the midst of the great basalt formation of Western India It is formed by two low, wooded ranges of basalt, seven or eight miles long, running nearly preallel, at a distance of about two miles apart, and enclosing between them a clay flat, generally below the level of the highest tides At their northern and southern extremities, these parallel ranges are united, by raised beaches of sand (now forming a littoral concrete), using but a few feet above the sea level, and each of these raised beaches forms the margin of a land-locked bay, fringed by cocoa-nut plantations These natural boundaries were formerly breached by the sea in several places, and the space they enclosed, comprising about three-fourths of the present area of the island, was consequently a salt-water lagoon The breaches have, for many years past, been made good by embankments and slunces, and the lagoon thereby converted into a salt marsh, which is covered with fresh water every rainy season, and is thus being gradually brought into rice cultivation. The Island of Bombay has been connected with the adjoining islands of Trombay and Salsette (from which it is only separated by a mangrove maish), by three causeways, and a railway budge now unites the latter island to the continent of India From 80 inches to 100 inches of rain-fall annually at Bombay between the 10th of June and the 20th of September, the remaining eight months and a half being without iain

Under such geological and hydrographical conditions, a supply of water from spings was not to be expected. The population of Dombay was, consequently, mustly dependent for water during rune months out of the twelve on the rain caught, during the monsoon, in old quarines, and other shallow excavations, which, being situated in the midst of a piculiarly dense and drift population, became so thoroughly contaminately, as the dry season advanced, that a charge "for cleaning dead fish from the tanks" was an item of annual recurrence in the accounts of the municipality. It is evident, that water so impure as to kill the fish it contained, could not be drunk with imponity, and there is no doubt, but that the animal per valence of cholera at Bombay, towards the close of the dry season, was mainly due to the extreme pollution of the only water the lower classes could then obtain. The Registrar-General's Report for 1850, affords conclassive te-timony, as to the connection between cholera and impure durhing water in London, Dr. Gavin also states, that "the connection between foul dunking water and cholera is established by inteflagable evidence"

The first project for increasing the water supply of Bombay, by means of surface collection in the adjacent high grounds (obviously the only macticable plan in the case of Bornbay), is due to Colonel Sykes, late Chanman of the Hon East India Company. He proposed, nearly thirty years ago, to collect and impound the rain-water falling on the high ground at the south-western extremity of the Island of Bombay This would, at that tame, have afforded a most valuable addition to the water supply, but now it would be altogether inadequate. Colonel Sykes' plan was revived by Colonel Jervis in 1845, but without any material alteration The second feasible scheme was that of the late Mr Rivett, who monosed to bring the water collected and stored in the high grounds of the advacent Island of Trombay In 1846, Major Crawford, of the Bombay Engineers, pointed out the capabilities of the Valley of the Goper, in the advantage Island of Salsette This is obviously the natural, and the only adequate, source, for the water supply of Bombay, by means of surface collection When a town is to be supplied with water on this system, and by gravitation, the valley, or valleys, debouching in the neighbourhood should be traced upwards, until some natural basin is found, at a sufficient elevation above the town, in which an adequate body of water may be collected and impounded, in storage reservoirs, by a moderate amount of embanking The only valley answering these conditions, in the neighbounhood of Bombay, is that of the Goner The parallel ranges which, together with the salt march they enclose, constitute the Island of Bombay, are merely prolongations of the boundary ranges of the Valley of the Goner, so that when swollen with floods, the waters of that stream used formerly to enter the salt marshes of Bombay, through the breaches that then existed in the northern embankments, and traversed the whole length of the island, on their way to the sea \* The central plateau of Salsette, 9 Fide " Hamilton's Governor.

<sup>.</sup> Line .. Trientrison & Catherness

which is drained by the Goper and its affilients, is bounded and intersected by ranges of hills, amongst which the occurrence of favorable sites for the storage of water might be certainly predicated

The Gopes sheme by domant, with the others, until the water famme of 1851 Leutenant De Lasle was then unstracted to make a prelumnary survey of the valley, and soon after, the question was referred to the Author, whose report on "the amount of the existing water supply of Bombry, and the various means which had been proposed, or might be adopted, for measuring it," was published by the Bombry government. The conclusion arrived at wis, thirt the Valley of the Goper was the only possible source whence an adequate supply could be obtained. It was recommended, that detailed contour surveys should be made, with the view of determining the capacity of whatever clipples size for water storage it afforded, and that plans and estimates should be propared, to assentian the cost of rendering a supply from this source available to the population of Bombry. The course, thus recommended, was adopted by the Government, and the Author was selected as the Engineer, to prepare the surveys and estimates and to desire and excent the works.

The quantity of water segmed for the supply of Bombay was estimated at from thousand milhoo of gillons annually At the rate of twenty gallons pet head pet day, this supply would indeed only suffice for a population of haif a milhon, and the population of Bombay was estimated at nearly 700,000, but, it was angued, that the proposed supply would be in addition to that derived home estimates of success, and that there were peremptary pecuniary reasons for keeping down the outlay, as much as possible. On the other hand, it was admitted, that the extraordimarily apid sate at which the population was increasing, rendered at imperative that the works should be designed with a special view to the necessity of their future extension, as the population increased.

On reforming to the plan it will be seen, that the high ground, in which the Gopet takes its use, affords fire admisable attes for storage reservoirs, two of which, the basins of Yeban and of Powar, are as large as lakes. The most northern of these reservoir arts is in the immediate neighbourhood of the celebrated eave temples of Keenery, at the head of an adjuning valley, so that it will have to be connected with the Goper series of reservoirs, by a short length of syphon main. Of these beaus, that of Yeban is the most capacious, but a measurement of the guldering-grounds, and

contous surveys of the basm, were necessary, to determine whether the former was adequate to the collection, and the latter sufficiently capacions on the storage, of the animal water supply required, and also at what cost the supply, that might be so afforded, could be made available for public use. The result of such investigation satisfied the Author, that the Vehrams was adequate to the collection and storage of all the water that could be required for some years, and the works for water storage, were therefore confined, in the first mistance, to the construction of this single artificial lake I was, however, natinged, that which these works were in progress, contour surveys of the other reservoir sites should be curred out, so as to determine to what extent, and at what oost, the supply might be at any time microssed, by the construction of any one or of all of them

It was essential, that the nam-fall, annually available from the area of the gathering grounds, should exceed, by a safe margin, the annual consimption, waste, and loss from evaporation, but there are no objection to the capitally of the storage reservois exceeding the available nam-fall of a single year. On the contany, it was most desnable that the storage reservois should be made as expressors as possible, in order to contain a reserve, sufficient to meet the contingency of a deficient monoscopi-

It was assumed, that six-tentles of the annual nam-fall on the Vehar gathening-grounds imight be considered available for the apply of the storage secretors. The area dissuing into the Vehan beam, above the sites of the impounding dams, is 3,948 acres, if necessary, this area might be enlarged to 5,500 acres, by the extension of ent-knater diams along the western alones of the hill boundary, both to the west and on the north of the session.

The mean annual ram-fall, at the level of the sea, at Tanuah, five ruides and a half divisant from the Velvu gathening-grounds, is 121 uncles. It is well known that, at high levels, the sum-fall is greater than over companitively low-lying districts. The mean level of the Velva gathening-grounds as it least 300 feet thour the sea, and the wooded ranges that form the boundary of the basin have summits of from 800 to 1,600 feet in height. It was considered, that the ram-fall, available for the supply of the reservous, might be safely essumed at a v-tenths of 124 nohes, or 744 moles over the area of the gathening-grounds. At this rate the supply, available from 3,948 axes of gathening ground, would be upwarfed of an thousand are bundled million gallons, and that available from 5,500

acres about nine thousand unilion gallons. These quantities evidently exceed the requirements of Bombry for some years to come

The storage capacity of the Vehar reservou, which is fed by the gathering-grounds above described, is ten thousand eight hundred nollion gallons, deducting from this the loss from evaporation, which, at 6 inches per month for the eight dry months of the year, would amount to a little more than one thousand million gallons, there would remain nine thousand eight hundred million gallons, available for consumption. As the unual rain-fall on the gathering-grounds available for storage, greatly exceeds the annual consumption of Bomb sy, the water will continue to use in the lake, notwithstanding the diam of the town, from the commencement of the rains until near their termination, or say for three months, leaving only nine months' consumption to be provided for, until the 19my season comes round again Nine months' consumption for a population of 700,000, at the rate of twenty gallons per head per day, is rather more than three thousand seven hundred million gallons, and deducting this from the storage capacity of the lake, less the evaporation, unwards of six thousand million gallons, or nearly two years' supply, would remain in the lake as a reserve

When filled up to the level of the waste wen, the maximum depth of the Vehat lake is 80 feet. It covers an area of 1,494 ares, and stands 180 feet above the general level of Bombay. The patients of the three Dams, by which the water in the lake is impounded, are as follows—

| Dams |   | Ex-<br>tiems<br>height | Extreme<br>length at<br>the top | Easthwork   | Public       | Total of<br>on thucul<br>and puddle | Project<br>stone under<br>putching | Rough stone<br>pitchiug |  |
|------|---|------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| -    |   | Feet                   | leet                            | Cubic Yarde | Cubic 3 mils | Colde Lards                         | Cupic Yords                        | equine Varile           |  |
| No   | 1 | 84                     | 835                             | 275,706     | 30,910       | 286,616                             | 997                                | 26,993                  |  |
| ,,   | 2 | 42                     | 555                             | 43,617      | 10,332       | 53,949                              | 327                                | 8,827                   |  |
| ",   | 3 | 49                     | 986                             | 106,743     | 14,717       | 121,160                             | 659                                | 17,797                  |  |
|      |   | Total                  | s,                              | 406,066     | 55,959       | 462,025                             | 1,953                              | 53,617                  |  |

The principal Dam contains a httle under 300,000 cube yauds. The top width of the embankment No 1 (which has to early a road) is 24 feet, that of the two others is 20 feet. The immer slope of all three embankments is 3 houizontal to 1 vertical, and the outer slope 2½ to 1. These embankments were specified to be formed in regular layers of not more than 6 inches in thickness, each properly watered, pumed, and consolidated. The puddle-walls of all the embankments are 10 feet wide at the top, and have a regular batton on each ado, at the into of 1 in 8. The trenches for the foundations have been excavated through the surface lock, and past all unifies syming, into the solul basalt below. The slopes of all the embankments, and also the top surface, are covered with stone pitching, at least 12 meles in depth, roughly squared by the hammer, and solidly set by hand, an additional thickness of 12 meles of bolden stone being laid undenseath. The pitching of the top surface and of the external slopes of the dams is necessary to protect the slopes from the effect of the heavy down-point, to which the hall distincts of Iniha are subject, during the ramy season, the duration of the intervening dry season being too great to allow of their protection, by means of tarfing, or vegetation.

The Waste were as 358 feet in length. It has a horizontal top width of 20 feet, and is faced throughout with chivel-dicessed ashim, set in cement. A breakwater is affixed to the inner margin of the waste wen, to pievent the water being blown over in high winds.

The water is drawn from the reservoir through a Tower, provided with four mlets, fixed at vertical intervals of 16 feet apart. These inlets are 41 mches in diameter, and are provided with conical plug seats, faced with gun-metal The three mlets not in use are kept closed by conical plugs. fitted by grinding These plugs are suspended exactly over their seats from the balcony above, and are raised, or lowered, at will, by crane-work at the top of the tower The inlet in use is suimounted by a wroughtnon straming cage, covered with No 30 gauze copper wire, and fixed to a conical ring, fitting into the inlet orifice, in the same manner as the plugs. and equally capable of being raised and lowered at pleasure This strainer presents a surface of 54 square feet. The gauge is affixed to the cage, so as to admit of its being changed from a boat, when clogged, in ten minutes after the cage has been drawn up to the surface-or s plug may be substituted for the cage, and lowered to its place in the same time. At the bottom of the inlet well, and exactly over the orifice of the supply main, another conical seat is fixed, into which a similar straining cage (but with No. 40 gauge copper wire, and presenting a surface of 90 square feet) is inserted. The water thus passes through two strainers, before it starts for Bombay. The primary object of this arrangement was to obtain, in the













town distribution, the benefit of the additional head of water—due to the depth of the lake, which would have been both had the water been stramed (as in the noise usual arrangement) at the outside foot of the dam. It was also thought advisable to avoid the use of such heavy sluce-raives as would be required for closing miets 41 inches in diametes, im positions in which it would be difficult to get at them, for the purpose of effecting any necessary repair. Without this arrangement, the utmost head obtainable would have been insufficient for a distribution by gravitation alone.

The gathering grounds are of least! The surface, where not covered deeply by the waters of the lake, uses with as steep an acclusty, as to have been long smee denuded of any soil that could be washed away. The regetation is all evergreen, and no human habitation is permitted, throughout the entire mea of the gathering-grounds. Under these conditions, and also taking the great depth and capacity of the lake into account, the Author deended that filtration would be altogether superfluous. For the same reason, a sludge-pipe to drain the lowest level of the reservon was deemed unnecessary. No considerable deposit is anticipated over any portion of the bottom, the little that takes place will probably be confined to the head of the lake, some mules distant from the outlet, and were it otherwise, a single sludge-pipe could have no appreciable effect, in keeping down, or scouring off, the deposit over an area of 1.400 acres.

The supply main, traversing the dam, is 41 inches interior diameter, and the metal is 12-inch time! It is laid in a lovel trench, excavated in the rock, and filled with concrete. The portion traversing the puddle trench is supported on ashlar masomy, set in coment, puddled to a depth of 6 inches, and then at hed over with four image of brick in coment, two teakwood washers being affixed transversely on the pupes, to prevent any water from passing between the pupes and the puddle

At the simce-house, situated at the outside foot of the dam, the large main, 41 inches in diameter, bifuncates into two mains, each 52 inches in diameter, both of which are eventually to be continued into Bombay, only one has been laid, in the first instance, as that suffices for the present requirements of the population. The length of the pipe, of 82 inches diameter, between the Vehar Lake and Bombay is 13 miles 6 finlongs and 160 yards, of which the last 7 miles are laid alongsaid the Great

Indian Peninsula Railway The mode of joining the pipes is shown in



Fig 1 The supply is distributed through the town and submbs, by means of branch and street mans, in the usual manner. The only peculiarity in the distribution, is the large

proportion of the population supplied gratuitously, by means of self-closing public conduits (Fig. 2) The design of these appliances was, therefore,



the origin of mean consideration. The pattern finally adopted can be made to close either with, or against, the water pressure, by simply taking out and reversing the spindle valve, the counter weights admit of being exactly adjusted to the resistance, at the various levels of the town, so so leave in each case, whether closing with, or against the water-pressure, just so much prepondenance as may be found sufficient to close the valves.

The contacts for the reservon works in Salsetto, and for all the pipe-laying, were let to Messis Biay and Champacy, of Leeds The pipe contacts were executed by Messis D Y Stewart and Company, of Glesgow All the larger sizes of sluncy arkes, the hydrants, and a

portion of the special castings were manufactured by Me-siz Simpson, of the Belgiave Lion Works, Prinkeo The since valves, 32 inches in diametri, are adminishle specimens of workmanship. The valve is maid in two segments, the similar one being about one-found the area of the larger. By this airringoment, the valves are rendered capable of being closed or open under the severest pressure, with a very tilling exertion of force. The smaller valves are on Undenhay's system, which possesses the advantage of allowing the valves eash, as well as the valve should to be removed for the purpose of repair, without disturbing the laying of any portion of the mains. The water is delivered at Bombay under a pressure varying from 165 feet to 180 feet.

The conditions under which the work had to be executed were somewhat

peculiar The want of water was so grievously felt at Bombay, that the Government and the public were impatient for the immediate completion of the works But all the pipes and machinery had to be manufactured at a distance of 15,000 miles from Bombay, and it was a difficult matter to provide shipping to a single port, for so large an amount of dead weight, within so short an interval Moreover, it was only during the eight months of the fan season, from the 1st of October to the 1st of June, that work could be carried on to any extent in the interior of Salsette Dunng October and November, while the ground was drying up after the same, mugle fever of an extremely malignant type mevaled in that locality, to an extent to create a very serious impediment to the effective prosecution of any large works. In the high country of Salsette, the rains are too heavy and continuous to allow of any work being carried on while they prevail, and the toricht that often pours down the gauge of the Goner at that season would mevitably sweep away any works for impounding its waters, left in an incomplete state when the same set in, unless some provisional outlets were provided for its escape in some other direction

It was evident, that during the first fair season, the operations could not be sufficiently extended to allow of the completion of the impounding works to the height of the intended waste wen, before the setting in of the ensuing rains. The excavation for the foundations for the puddle walls of the mam dam had to be carried through from 15 feet to 25 feet of extremely hard basalt, full of fissures, before it could reach the impermeable rock below And as the bed of the Goper contained water up to the middle of February, and the rock immediately below the surface, in the gorge that drams the basin of the Goper, was permeated by the militration of the entire area of the basin, it was certain that the excavation would be difficult, and that a great deal of water would have to be encountered These difficulties limited the height to which the dam could be raised before the mains set in , and it was, therefore, necessary to provide a temporary escape-well, by keeping open the existing gap in the encemte of the basin, which it was ultimately intended to close by Dam No 2. As the water could not escape by this outlet until it had reached the 56-feet contour, it was essential that Dams No 1 and No 3 should be carried to a safe height above this contour before the setting in of the rains It was, therefore, supulated by the Author, in the specifications and the contract deed, that during the first fair sensori's operations, Dam's Not at and 3 should be mased to the height of the 70-feet contour, the site of Dam No 2 termining untended until affact the first rains, to serve as a temporary escape wen. By this plan, the water falling during the first nans occurring after the commencement of the works, were impounded in the reservoir to the height of the 56-feet contour. It was specified that the laying of the conduct pipe should be simultaneously proceeded with, so as to rednet the water, so impounded during the first monsoon, available to the wants of Bomley during the ensuing dry senson, and that by the termination of the second fair senson, on the 7th of June 1868, all the works, melading the torm distribution, should be fully and astasfactority completed

These arrangements were in all essential points successfully carried out. The Dams were just completed to the height required to manie safety, before the setting in of the first monsoon, the tain-fall of which first monsoon was thus impounded and stored to the 56-feet contour, and the works will be in a complete state to receive the rains, commencing in June next, by which nain-fall the lake will be filled to the waste went, and its surface extended over an area of 1.394 acres.

The only contietemps that has occurred, has been occasioned by the difficulty experienced in providing shipping for the pipes with sufficient rapidity, but the effect of this delay will be metaly to its did to completion of the detailed distribution in the town to some weeks beyond the specified date, which, as such delay will operate during the ramy season, when water is only too abundant, will be attended by no practical inconvenience

Much difficulty was expenenced in issuing the principal dam to the height required to insure satety, before the setting in of the first monsoon, June 1887. The Continator had airred at Bombay at the commencement of the fair season of 1866-87, but the locality and the season were so unlocality, that the works at the reservoir could not be commenced in carnest, before the beginning of Docember 1856. On the 15th of that month, there were, however, inpwards of two thousand men employed in the excavation of the tiench for the conduit pipe, and infreen hundred men and one hundred and seventy casts on the principal dam at Veha. The excavation for the puddle wall aheady coessioned much anxiety, from the hardness of the rock and the volume of the surface springs, which were formulcible obstacles to the progress of the work. These difficulties in-

creased as the excavation proceeded, until the engine-power employed was barely sufficient to keep down the water A thoroughly impermeable foundation for the puddle wall was not attained throughout its entire length, until the commencement of March, or very close upon the rainy season, so that the Resident Engineer's bi monthly progress reports were most anxiously looked for by the Author All difficulties were, however, surmounted, by the ability of the engineering staff, and by the energy of the Contractor On the 16th of June the dam had reached the height required to insure safety, although the rains had commenced five days carlies, but that still left a considerable margin for safety, for the sam-fall had to fill the lake to the 56-feet contour before any damage could be occasioned to the dam, and the main-pipe of 41 inches diameter, was all the time discharging a river of no contemptable volume. Notwithstanding this, the rain-fall of two days, the 22nd and 23rd of June, on a gatheringground of 4,000 acres, sufficed to add one million two hundred thousand gallons to the contents of the reservon. As soon as the water had attained the level of the 56-feet contour, and escaped freely through the gap in the hills which served as the temporary waste wen, measures were taken for closing the pipe, of 41 inches diameter, and for retaining the water in the reservoir, to meet the requirements of Bombay during the ensuing div season

Since the termination of the last nuns, the level of the lake his kept up remainship well, its surface not having lowered more than 6 inches per month. This loss is stated to be principally due to leakage through the temporary plug by which the conical onfice of the pape 41 inches in diameter is at present closed. No leakage whatever is perceptible through either of the dams. The small amount of this monthly loss proves how inapplicable the result of observatory experiments on evaporation, on a small scale, are to the circumstances of a large body of water, such as that constituting the Volan Lake.

H C

vol. iii 3 f

### No CXXVII

#### FINANCIAL RESULTS OF MADRAS CANALS

Memorandum by Lieut-Colonel. J C Anderson, R E, from the Report of the Ganges Canal Committee

I am quite willing to accept Sir A. Cotion's estimate of the benefits derived from the Godsvery and Kistna works But I am of ommon that these works were carried out under exceptionally favorable encumstances, and that there are few, if any, non-Delta formations in India where the same results could be attained at the same monortional expense. Not only would Government be disappointed were they to take the returns from the Madras Deltas, as the standard which properly managed 1111gationed works ought generally to yield, but private companies might be led, through the same mistake, to embark in schemes which a real knowledge of the Delta works would have shown them, could not be of an equally profitable character. In the belief that a description of the peculiar advantages under which the Godavery and Kistna works were executed will not only be useful in cleaning away much mis-apprehension that meyalls regarding them, but will help the Government to understand better than they seem to do at present, the cause of then yielding a much higher late of profit than the irrigation works in the North of India, I proceed to impart such information as I possess on the subject

In the Godavaty and Kastna Delkas, urrigation from old channels was carned on to a considerable extent before the new works were commenced in the reports on the Godavery, frequently allusion is made to the old channels They are described as being very imperfect, as they opened from the river bank on a high level, which rendered them hable cultes to get an insufficient supply when the lives was low, on an excessive one when it was high. The actual value of the channels however was not only consideable, but they allouded the means of at once distributing the water from the new mann channels, and they possessed an agreeditual class ready to use it as soon as it was offered them. The new works were thus cuabled to return a profit much earlier than they could have dose, had an entirely new system of distribution channels formed a part of the project.

That the old channels in question must have been valuable adjuncts to the new works, is shown very clearly in the following extract from Captam On's Report "By what has been shown as the bonefit denvalle from the anicut by means of the channels immediately affected by it, it will be seen, that with an expenditure of 9 lakins, an animal increase (calculated on the lowest data) of Rs 1,09,451 would be obtained, a result of riself sufficient to justify the constitution of the ament."

In the Kistna Delta there were not only urigation channels of considerable size, but a large number of tanks, both of which have been of invaluable service to the new works Of the channels I may particularize the Pullsmoo in the northern section of the Delta Though now of moderate size, about 50 feet near the head, it is evidently an ancient aim of the liver, lunning on a lidge like the Kistna itself, and admirably adapted for distributing the water for irrigation. It sufficed by means of numerous small branches to mugate a large proportion of the Delta, that is when it had water. Before the construction of the anicut at Bezwada, it was hable like the channels in the Godavery, to receive either an insufficient or excessive supply, according as the ficshes might be below or above the average, and like them and the channels in Tanjore, it only wanted a 16gular supply to secure the revenue due to the whole of the land under it This want, the anicut, combined with a new head 15 miles in length, supplied, and the desired result was at once attained. The importance of this channel and its value to the new system may be understood from the fact, that when 65,000 tupees had been expended in the course of about eight years subsequently to the admission of water from the anicut, solely for clearance and repairs of the channel and its branches, 6,500 rupees only had been expended during the same period in new works and amprovements The cost of repairs to the Delta channels is under 8 annas per acre of irrigated area, and the water-rent was until lately 3 rupees per acte, or six times as much. The large expenditure on repairs therefore represents a large irrigated area.

Another channel existed in the southern section of the Delta and conveyed water to a number of important tanks to supplement the supply from the local run-fed streams. A cut of 12 nuls am length connected it with the ament, and changed its supply from a variable and uncertain quantity to a certain and uniform quantity. There were 17 tanks under this channel, and the sevenge revenue derived from them, from 1851 to 1855, that is for four years prior to the introduction of a supply from the ament, amounted to Rs 52,922, the immaum being Rs 31,458, and the miximum Rf 70,092. The revenue derived from the same tanks in 1863, the last year of which I possess the accounts, was Rs 1,39,328, showing an increase over the former average of Rs 86,394. The fluctuation of the evenue before the admission of water from the amical was very remarkable, thus in the course of four years only, four of the tanks yielded respectively a minimum revenue of Rs 0, Rs 10, Rs 323, and Rs 128, and a maximum of Rs 3,321, Rs 2,008, Rs 3,663, and Rs 6,637.

The supply of the tanks was formerly very precauous, and the above examples testify to what extent both Government and the Ryots were liable to suffer. The numericals effect of the more certain supply from the ament was to give confidence to the Ryots, to secure the revenue at the highest figure to which it could have rusen had the tanks received a good supply from raim, and by doing away with all risk of loss to the cultivators, to induce an extension of the cultivation, and a further increase of revenue But without the add of the tanks and the channels leading to them, which were, as I may say, supendêded graits to the ament works, the same morease of revenue could not have been attained, except by a large additional expenditure on new channels or tanks, and a delay of several years

Besaés the above, there are another sense of tanks in the Kistina Delta which were fed by a number of small channels from the river. A short branch from the new man channel into a cuttang which had been formed to make an embankment along the river, fed these tanks with a regular, instead of their former procurous, supply, and a large increases of revenue was the result

It will thus be seen that the Godavery, and still more the Kistna, Delta works, started in possession of some advantages over an entirely new system of works like the Gangas Canal, where not a single village channel existed along the length and breadth of the country to be irrigated, and where the cultivators were unused to any other mode of irrigation but that by means of wells

The Godavery and Kisina works have other advantages in regard to the abgriment of new channels, which alone would render a comparison between them and the canals in the N W Provinces, altogether unfau

The aments which have been constancted across the Godavey and Kistha are about 14 and 19 feet, respectively, above the bed, and the ground along the banks may be from 18 to 17 feet above the crest of the aments. The heads of the mann channels are between 5 and 6 feet lower than the crest, consequently the depth of cuttung vall be from 18 to 29 or 25 feet. If this depth of cuttung had to be maintained for any considerable distance, the eveness of conveying the large body of water required for the nugation of the Delta would be very great. But the fact of the continy to be irrigated being hable to periodical minidation by the river from a remote prood, implies that the deposite during a sense of yous have raised the land along the banks to a higher level than that at a distance from them, so that the deep cutting at the head of the main channels works out into a modeaste and inverpearse cutting in the course of a few miles

Sn A Cotton mone of his early reports on the Godavery, thus describes the penchanties I have mentioned — "Besides the slope of the land towards the sea in a Delta, it has another slope, viz., a fall from the river in a direction perpendicular to its course, and the fall is much more sapid than that towards the sea. In the present case it has been ascettained to be, meat the head of the Delta, I of fect in two miles from the west, and 7 feet in two and a half miles on the east side. Thirteen miles lower down, that is twenty-five miles from the sea, the fall is 9 fect in two and a half miles on the west side of the Godavery. Thus the river banks form a ridge from 18 to 7 feet above the level of the land, at the distance of from three-quarters to two and a half miles distant on either sade, providing most remarkably for the leading out of the water upon the lands.

"The apparently formidable operation of brunging the water from the the lightest part of the Delta is only 8 or 10 feet above the bed of the irrer in its immediate neighbourhood, that is within two males of it, and that if an ament be built 11 feet high above the deep channel of the river, the deepest exeavation for the irrigating channels will be 18 feet, and that within two inles, the country on the west side would be below the level of the top of the ament. On the east side the lands would be on the same level within about four inles. The appaient objection arising from the greak depth of the river is thus completely disposed of "

On the Ganges Canal the water before reaching the tract of country requiring ringation, had to be carried across a sense of formidable torients, which required a vast expenditure of time and money. Had the canal been opened from the river below the point where the last of the torients joins it, it would have had to traverse a distance of 50 or 60 miles before the irrigation limit could be attained. In either case heavy expenditure was necessarily entailed before the water could be tunned to any use.

The man channels in the Golavery and Kistna are simple cuttings, unimpeded by any natural difficulties. Combined with the amouts, these short cuts carry the water to the points from which it may be distributed to every field an advance, to near the sea, and the distribution channels have not to extend berond an average distance of 30 or 40 miles.

On the Ganges Canal the water is coursepel over much more unfavorable ground to a distance of 850 miles from the head Su A Cotton considers this fact as one of the caros of the ougnal project. The practicability of forming separate heads between Rootkes and Cawripose in order to reduce the distances to which water is conversed, without being utilized, forms the authect of separate enqury. I may remark in this place, that the pumcipal object of the Ganges Canal was to mediorate a famme, and writh this object the water was distributed in a certain proportion over a much larger tract of country than was economically necessary. Had it not been for the estitation this laid on the projector, he could have utilized the whole of the available supply of water in a canal of one-half or one-third the length to which it has been actually carned, and would have had the opportunity of effecting a large saving in the cost of the work.

There are several other facts which serve to explain in some measure the high and quick returns yielded by the Godavery and Kistna works. There is an enomous extent of waste land in the Deltas, the great mass of it is either sandy or more or less swamp, but large tracts not far iemoved from the sea, and seenfly immadated by it, are untift for colliviation until the soil is improved. Both this and the sandy soil, however, become as valuable as any other land in the Deltas, after several floodings by the river water, loaded as its with mud of the most feetblang character. Large tracts are thus sendened productive, which in their natural statewere absolutely useless. A further extent of country is brought within the inflaence of the Delta channels by embanking or draming swamps. It is a common occurrence for 1,000 or even 2,000 acres of such waste land to be taken up in one plot for ince cultivation in a single season, and there is one instance in the Kistan Delta, of the Rycts of a number of villages uniting to present an agreement, to take up in one block 15,000 acres of waste land as soon as certain distange and injustion channels should be completed, and to pay Government rent for it at the safe of Re operation, as the land was actually taken up on those terms as fast as the dinninge and injustion works progressed

The canals in the N W Provinces have no such advantages. Not only is the axes of wester culturable land, in the Doab between the Ganges and Jumna, of comparatively small extent, but the revenue settlement extends over a period of 30 years, and the cultivator has to pay no more for intigating waste land, than the small water-rate which he has to pay for land already under cultivation.

But on the other hand, high as the returns have been from the Delta works, they would have been fin higher had the works experienced a titue of the hierality with which the Ganges Canal has been treated from first to last. Notwribstanding the Government have received incontestible proofs of great and manifold advantages having accused, both to themselves and to the country, from the extension of ningation in the Mailias presidency, the works which above all others may be taken as the type of what can be accomplished when a supply of water can be cheeply distributed, as only half finished

The Govenment readily sancton the estimates for the various new works and extensions that as submitted to them, but the money to carry them out is not forthcoming. Not even the modest demand of the local officers for a fixed and kgular annual allotment of 5 lakhs of 1 upoes per annum for new works on the Godavery and Kistna mixed, and the Delta system shall have been fully developed, has been complied with. Channels which may have been in progress in one year, are summarily stopped the next, or if the man channels are completed, the funds required to carry out the munor works and to turn the others to profitable account, may not be granted, though the works themselves have recent edit the complete approval.

of Government Numerous instances could be adduced in which the delay that has thus amen in utilizing the supply of water, has occasioned a large loss of revenue. I have described the advantages which the Delta works had a starting over the Ganges Canal, and to tender the companison a fair one, I think myself bound to take conspicuous notice of this one great disadvantage which they have had to contend against for a long succession of years

Many of the damage channels in the Godavey and Kistha have been used for carrying the water for inigation. In the country affected by the Ganges canal the diamage counses are deep, and nothing would be gained by using them as irrigation channels. Had they been shallow, the local Engineers would probably still have avoided them, and would have professed to go to the expense of exavavaing now channels rather than interfere with the proper function of the diamages. Allowing that there are seniors insalvantages in using channels for both purposes, there can be no doubt that the Engineers in the Godavery and Kistna have secured a large additional isvenues by being content to use impossed channels, when time and money would have been required for the excavation of new ones.

The slight fall of many postons of the Deltas, combined with the system of using the natural channels for purposes of irrigation, serves to produce extensive swamping, notwithstanding this, it as a remarkable fact that the Deltas are more healthy than other parts of the district. Fever especially is fall sess prevalent in the Deltas than in the country immediately beyond it, where there is but little nice cultivation and no swamps. The causes is unknown to me. If can hardly be the influence of the sea any because the formation of the east coast of India closely resembles that of other countries which are notonously unhealthy. It is more likely, I think, to be in the geological formation of the soil. However that may be, it would be useless to attempt to prove that ill-diamed nice cultivation in the N. W. Provinces should be healthy, because it is healthy in the Madras coast districts.

There are but few bridges on the Godavery and Kistan canals In most cases bridges are built over the locks, but on several of the channels there are no bridges for 30 miles and upwards. On the Ganges Canal the bridges are built at every two or three miles apart. They have not been constructed in such profusion, simply because the Engenees thought them necessary or washed to construct them, but because the Local Government,

acting as they would act towards a private company, insisted on having them where communications were intersected

Su A Cotton's argument in favo of the proceeding which has been followed in Mariars seems a sound one Doubless, in some parts of the Deltre, considerable inconvenience to occasioned by the want of bridges, but if only a limited sum was symbolic for expenditure, is was best that it should be used to extend the ining ston

The actual want of budges is not so great in the Deltas as in the N W Provinces, for the nature of the soil and absence of suitable material me almost molubitory to the formation of roads which should be passable in the rams Indeed, there are no metalled roads in the Delias, but the numerous navigable canals supply their place along the principal lines of traffic, and any other traffic is unumportant. In the Gauss and Jumpa Doab, there are greater facilities for moving carts, the extent of thickly nopulated country is much greater, and there is a far higher proportion of important towns and villages, then are to be found in the Godavery and Kistna Hence, more cross communication is accessary, and we may reasonably expect that bridges at short intervals will be looked upon as a necessary addition to the cands. I may add that the canals in the N. W. Provinces, are unrely closed unless for emergent repairs, when some sacrifice of revenue is likely to be entailed, and that bridges can be built at a considerably less cost in the first instance before witer is admitted, than would be possible afterwards

Thus it appears that a considerable expenditure on account of bindges has to be borne by the Ganges Canal, while the Delta channels in Madias are ighored up to this time of any heavy charge on the same account

In the Golav oy and Kistaa channels, navgation and ningation can be carried on togethen more favorably than is possible on the canals in the N W Provinces The jumepal cop in the Deltas is nee, which requires water from July to December. There is also sugar-cane and a second cop of nice in the Golavery, but the size and quantity of valor consumed by them is small compared with the requirements of the others. The channels are aligned with a slight fall, generally from 3 to 6 mehes a mile, and locks are placed at such intervals as will allow of still water navigation, when the water is not required for irrigation.

The surface fall of the channels does not necessarily correspond with the fall of the bed For three or four months in the year, July to October, it

may be increased to 9 melies per mile. The velocity, especially in the unper reaches, is then yery considerable, and borts cannot work upstream without some difficulty. But for the remaining eight months of the year, a smaller body of water is admitted from the river, and for half that period there is practically still water navigation. On the Ganges Canal, on the other hand, the principal demand for water is not during the rams, when the river could supply any quantity that might be required, but during the dry season Rice is the great staple produce in the South of India, wheat that in the N W Piovinces The one is laised in the rains, the other in the dry season The wheat crop on the Jumna Canals is greater than all the ram crops united These canals have been in operation for many years, and rice cultivation has in no way been discouraged, unless near cantonments and large towns, yet it has not extended to such a degree as to require a greater supply of water than the wheat The following figures which are taken from the last Report (for 1864-65) of the Chief Engineer, Lingation Department, Punjab, serve to show the state of the Lingation under the Western Jumna Canals

Total number of acres migated during 1864-65, 434,965

Area in acros of the pincipal crops irrigated for the last five years -

|         | 1860-61       | 1861-62  | 1862-63  | 1868-64  | 1864-65  |
|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Rice,   | (Famine year) | 55,578   | 57,925   | 47,853   | 57,157   |
| ,       |               |          |          |          | · 1      |
| Cotton, | 43,706        | 83,538   | 25,549   | 45,882   | 77,788   |
| Sugar,  | 26,103        | 33,782   | 44,730   | 30,089   | 29,780   |
| Wheat,  | 1,81,208      | 1,48,017 | 1,11,129 | 1,45,234 | 1,68,159 |
|         |               |          |          |          |          |
|         | 2,95,971      | 2,74,235 | 2,39,888 | 2,68,558 | 3,27,840 |

The rice and cotton are rain, or "Khureef" crops Wheat, dry weather crop, or "Rubbee" the sugar is irrigated in both seasons

The average monthly discharge of the canal was 1,784 cubic feet per second, 243 acres were therefore rrigated in 1864-65 by each cubic foot per second. The following was the discharge during the different months.—

|            |                                                     | Khureef                                 | ì         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rubbee                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| May,       |                                                     | 250                                     | November, |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24818                                                                                                                                                                                                           |
| June,      |                                                     | 19852                                   | December, |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17175                                                                                                                                                                                                           |
| July,      |                                                     | 2431 80                                 | January,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 482 72                                                                                                                                                                                                          |
| August,    |                                                     | 1559 15                                 | February, |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1532 28                                                                                                                                                                                                         |
| Scutember, |                                                     | 2265                                    | March,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1898 05                                                                                                                                                                                                         |
| Octobes,   |                                                     | 2554                                    | Apul,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2554                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                     |                                         | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
| Average,   |                                                     | 1791                                    | (         | Average,                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1777                                                                                                                                                                                                            |
|            | June,<br>July,<br>August,<br>Scrtembar,<br>October, | June, July, August, Suptember, October, | May,      | May,         250         November,           June,         1981-2         December,           July,         2431-80         Janman ,           Augnst,         1769-13         Februmy ,           September,         225b         Mach,           October,         2564         April, | May         Δ20         No ember,           June,         19813         December,           July,         243180         Jannan,           Auges4,         150913         Pebennay,           September,         2926         Mach,           Octobci,         2564         April, | May         260           June,         1987 2           July,         243180           August,         170913           September,         2936           Octoba,         2554           April,         4pril, |

From the above it appears that the demand for water in April was as great as in July, and in December and March as in August, though July and August are months in which live requires a plontial apply of water. Instead therefore of the demand for water being fluctuating as is the case in the Delta channels, it is nearly constant throughout the year, and an exceptionally high supply is not wanted oning to the runs, on the contraint. The maximum supply required is that whelled by the river diminer

case in the Delta channels, it is nearly constant throughout the year, and meaceptonally high supplys so not vanted owng to the name, on the contrary, the maximum supply required is that yielded by the river dining the dry season, and the current will have to be kept up at its maximum during the whole of the period, which on the Godavery and Kistan is available for still, or nearly still, water navigation



### No CXXVIII

# THE GREAT TRIGONOMETRICAL SURVEY OF

### (5TH ARTICLE)

Compiled from the Annual Reports of the Surreyor General of India.

By II DUNAN, Esq., Personal Assistant to Surreyor General

#### SEASONS, 1859-62

Kashmir Series -The operations in Kashmir, under the superintendence of Captain Montgomerie made good progress, notwithstanding the increased difficulties which had to be encountered as the work progressed, and entered higher and more inhospitable ground. In the year 1861, the triangulation was extended over an area of more than 12,000 square miles, including some very elevated and difficult country m Zanskar, Rukshu, the Upper Indus, and in Khagan and Nubra At several points it was carried up to the Chinese Boundary, and stations were visited in the neighbourhood of the Parang and Baralacha passes. where a junction of secondary points was formed with the North West Himalaya Series, the basis of the Dogree sheets recently published in Calcutta by the Surveyor General The stations in Ladak on the Upper Indus were very high, generally over 17,000 feet Mr Johnson took observations at one station more than 20,600 feet high, the greatest altitude yet attained as a station of observation Several remarkable peaks Trans-Indus, probably forming the watershed between the Chitral and Swat Vallies, were fixed from the stations West of Khagan,





The Topography executed in 1861 comprised an area of about 14,500 square miles executed on the scale of 1 miles to the meh, leaving but a very small portion of Little Thibet unfinished, and completing the greater portion of Nubra, Ladik, Rupshu (or Rukshu) and Yanskar Several of the Salt Lakes on the Table land of Rukshu were surveyed Some exceedingly difficult ground was sketched by Captain Austen, in Little Thibet, varying in altitude from 7,000 to 28,300 feet above the sea. The glaciers he has discovered and surveyed me probably the largest in the world out of the Arctic regions, the Baltoro Glacier, in the Bi ildo bianch of the Shig ii V illey, being no less than 36 miles long The Biatoguise is nearly as long, and forms, with the glacier on the Nuggan side, a continuous mass of ice nearly 61 miles in length. To delineate them properly a great amount of roughing and evertion, and not a little danger, had to be undergone by Captain Austen, as it was necessary for him to cucamp on them for days, and to ascend to great heights on either side

The currying out of these interesting operations has intoled vast labor and exposure. The country was lound to be buren and desolate in the extreme, and the weather very untavorable, in consequence of the extraordinary heavy rams, for which the year will probably be long remembered. Contrary to their wout, the clouds crossed over the south of the Humalayas to the Notthern such, bringing heavy fulls of mow in August, and generally hindering the work. Supplies and firewood had to be caused great distances, angols of yild dung being often the only fuel available.

The Kashmir party being employed in mountains which are only accessible during the summer months, its field easien is the period of recess of the Trigonometrical parties employed in ordinary districts. The usual Surrey year commences in October, by which mouth the computations and maps of the preceding field season are generally brought up, and the party is ready to take the field again. The Kashmi Survey year is exceptional and commences in March. The Officers in charge of the various parties submit their respective annual Reports on the termination of the field operations, which are the real test of the advance made during the veri

The Coast Serses,\* between Calcutta and Madras was placed under
• On the Coast Series in 1880 61, the placepal operations consist of set transfers are naged so as
to comprise one double and five sample polygons, and one quadriditatel 21 triangles was necessarily

the Saperintendence of Captain Basevi, Bengal Engineers, in the autumn of 1860, the exigencies of the Department having required his transfer from the Truns-Indus Fionties all the way to the Madias Coast His operations commenced in the vicinity of Vizagapatam, and were proceeding towards Rijahmundiv when on approaching the hill of Kapa in the Rampa estate, he found that his signallers had been driven away from the hill with threats of violence, and that the inhabitents of the District were assembling to prevent him from ascending The estate is rent fice, and the people are a lawless set, though under the control of the Godaveii Magistracy Captain Basevi, having obtained an extra Military Guard and a body of Police, made his way to the summit of the hill without molestration, and took the necessary observations One day, the people set fire to the grass on the hill, which was about 8 feet high, and a Rajah brought intelligence that they were collecting to attack the Surveyors, but the fire was extinguished, and the attack was not attempted Captain Basevi's chief apprehensions were for the signallers whom he had to leave behind at the station, but a guard was left with them, and they were unmolested. The only serious inconvenience occasioned was in having to construct the station on a block of laterite several feet below the hill, for the summit was covered with dense jungle which there was no means of clearing away without the assistance of the villagers, all of whom had sheconded Fortunately, such interiuptions are of rare occurrence. only happening in the unusually lawless districts around Hyderabad

The operations proceeded without further opposition or hindrance except from the physical difficulties of the ground passed over. The district between the Codavery and Kishna Rivers was crossed, with considerable trouble, owing to the absence of high hills, and the undulating nature of the ground, which was all the more difficult because covered with dense jungle. Thus the selection of stations in such a manner as to form an unbroken chain of quadrilaterals and polygons, became a very technous and laborious undertaking, involving the repeated rejection of positions which at flust promised the requisite visibility in all directions, but were afterwards found to be deficient in some essen-

during the first sen-on, with a 2 foot Theololide by Benow, giving a mean triangulan error of 0 55", and an equal number measured the next season, with a similar instrument by Throughton and Simuns, gave a mean error of 0 57° Asimuthal observations on Chommpolar Statz were taken at three statons





tal relation Nevertheless, in the two field seasons the principal tinangulation was carried a distance of upwards of 150 miles, reaching a point in the Guntoor district near the mendian of Madian whence it was afterwards connected with the mendianal are between Jubbulpore and Madras, to be extraded southwards into Ceylon

Great ladus Series —These important operations were happily compleat during the season of 1800-01. Major Walker superintended
the triangulation as well as the levelling operations from the sca at
Karach' to the Chuch Base Line near Attock, comprising two prates
for triangulating the nothern and southern sections of the Indus Sense
sespectively, under Lieuts Basen and Mi Krelan, and two parties for
the levelling operations. After satisfying himself that the triangulation
was proceeding satisfactorily, Major Walker was personally engaged
in carrying a lime of levels from Masee Pri in Upper Sind to the sea at
Karachi, which he accomplaised in time to accompany (at the request
of the Lieutement Governot of the Pomphy the expedition under Brigadier General Chamberlain, CB, sgainst the Mahsood Waruis, and
make a survey of the nuraded territories with the issistance of Lieuts
Basen; and Bunnifil

Sutley Scries -On the completion of the Indus Series, as above noticed, the Surveyor General decided on carrying an oblique series along the South East Bank of the Sutley, from Mittunkote to Ferozepose, to the up the Punjab Mendional series, and form a basis for future triangulation into the deserts of Sind and Rajpootana Certain small portions of the Indus triangulation which had been executed with a 2-foot theodolite gave unusually large re-entering errors Lieutenants Herschel and Thuillier, both of the Bengal Eugineers, and first Assistants of the G T Survey, were consequently sent to revise them with the Great Theodolite, while Mr Armstrong was selecting Stations and building Towers on the line of the Sutley Twenty-one principal triangles were ably and rapidly revised, after which Lieut Thuillier proceeded to join the Kashmii party, while Lieut Rerschel took in hand the Sutley Trangulation This consists of a Series of single triangles, of which one flank rests on the sand hills fringing the Bahawulpore desert, and the other in the lowlands which are periodically inundated by the Sutley Thus the greater portion of the rays traverse moist jungles of tamarisk and long grass, alternating with ridges of sand, forming a combination which is peculiarly toublesome in disturbing the atmosphere, and causing iteral refractions to peoples and weary the observer and impure his measures. The principal operations consist of 38 triangles, extending over a distance of 132 unles, from a side of the Indus Series below Mittunkote to the vicinity of Pak. Puttun. Being entirely in the plains they cover an area of only 1,960 miles.

Lieutenant Herschel took astronomial observations for the direct determination of armouth at 0 stations, it an average distance of 72 miles apart. This mean transgular orion was 0.55°. In 85 angles has mean probability of error was 0.25, between extremes of 0.10 and 0.88

Leutenant Hes whel introduced an improvement in the retering minks hitherto used in the Survey Instell of having two aperturos one for a lamp, the other for a heliotrope—ho made both lamp and heliotrope illuminate the same piece of ground glass, the aperturo of which was limited by a circular displinagm, of diameter suitable to the distance. Thus one object is intersected instead of two, and there is no flickering or unsteadness of signal from wind or imperiest direction of heliotrope, there is no dazel from too hight a sun, not total disappearance in its absence, for the mere reflection of the sky suffices to illuminate the glass in tolerably clear seather. One mile is considered the best distance for such a mile.

The Rahoon Mendonal Source, I under the charge of H Keelan, Egg, 1st Assistant, G. T Suivey, advanced a distance of 176 miles, by 32 Pinnipal Thingles, arranged in quadrilaterals and hexagons, covering an area of 4,180 square miles. It land down portions of Dyspoor, Ulway, Doelt, Boand, and numaous other places of importance. The published charts of the Kotah and Boondi territories indicate a succession of hills over which it was supposed that the trangulation might have been carried and completed last season. But the ground was found to be the very reverse of what had been expected, and to require the constitution of Towers, thereby piotracting the operations into another season.

<sup>•</sup> Mr. Xeelan employed Colonell Wamagh n 2 foot Thomodolite, No. 1, in his thingquistion. The revenue, or error of his 12 triangles is 20 m<sup>2</sup>. The mean perioshabity of superiod errors of the 21 triangles is 20 m<sup>2</sup>. The mean perioshabity of superiod errors to 6 viz. and 0 65. Arimith observations were taken as three stations. The secondary triangulation of covers an area of 7.540 errors unles.

The Goothaguth Meridional Series,7-under the charge of Geo Shelverton, Esq., Civil 2nd Assistant, G. T. Survey, traverses a meridian close to that of Umritsur, and was brought to a termination in 1861 by joining the Arumlia Series, which had some years previously been carried by Captain Rivers of the Bombay Engineers, up an adjacent mendian as far as Aimeer, from the Great Longitudinal triangulation From Sirsa to Almeer it crosses a desort tract, of which Mi Shelverton reports that, "the main difficulties encountered were scarcity of water. of building material, of laborers and of provisious-the country traversed had suffered for three years from extreme drought, large villages originally containing upwards of 500 families had been described by all except first class farmers, who were too proud to work Wholesome water was scarcely procurable, and water even for building purposes had frequently to be conveyed from distances of 4 and 5 miles. The large reservous of water upon which the inhabitants depended for their supply during the greater part of the year had invariably been exhausted, and the expensive kuchs wells of the country barely sufficed for local wants It was therefore under very adverse circumstances that the Goorhagush Meridional series was conducted during the field season of 1860-61

During the following season the deseits of Bhancer, Shokhawah and Marwar were extensively traversed, and a very large area of both principal and secondary transplation was executed, reflecting much credit on Mr. Shelveston and his Assistants, who shiffully and energetically availed themselves of the facilities offered by mounds and hills, commanding extensive prospects, to fix a large number of positions of importance. In the two seasons the triangulation was carried a direct distance of 342 miles by 50 consecutive triangles, covering an area of 4,454 square miles.

The Assam Party, in charge of C Lane, Esquire, Chief Civil Assistant, was employed in 1860-81, in transgulating along the Eastern Frontier, from the south of Gowhatty to Cherra Poonjee. Recent prohibitions regarding the impressment of cooles occasioned much em-

VOF III

Mr. Shelverton employed Colonel Wangh's 2 foot Thombolits, No. 2, in has friengulation. The
average error of this 50 triangles is 6 del. The mean probability of angular error is 9 of between
centeness of 913 and 967 Armando forersteins were this as only one statum. The reconstruction
triangulation covers, on news of 10,954 ergans miles. Ording to the powerier of good rational or serific
ent objects, 120 accountly station mendes were labell for betwee reference

barrassment, notwithstanding that the inajority of the Cossials unporters by trade, delay was thus caused in taking the field, and often
afterwards. The operations were further impeded by clouds and mists,
and latterly by storms of such severity that on one occasion the whole
of the Bunder bazar, on the bank of the Sooma, was utterly destroyed
and no vestige left. Final observations were taken for 10 punctional
triangles arranged in a double series, extending over a direct distance
of 62 miles, and covering an area of 1,207 square unless. Eight importants movey peaks of the Bhoton Hundlays were fixed.

Duning 1861-62, Mr Lane was absent owing to illness, when his place was ably filled by Mi W C Rossentode, who extended the triangulation a direct distance of 89 miles eastwards through Cachar towards Munnipoor, and 25 miles southwards towards Independent Thyperah, in all 114 miles by 30 triangles arranged in a double series covering an area of 2,024 square miles Some of the stations were situated in the Jynteespore district, but the observations at them were fortunately completed before the robellion broke out Reciprocal observations had still to be taken to them from other stations around an excessitating the employment of Hindoostani clashees to walk the signals on them, the men, though robbed and threatened, maintained their posts during the robellion, and only came away when signalled to do so at the termination of the observations.

The Bombay Party,\* under the superintendence of Lieutenant, now Captain, C. T. Hang, Bombay Engineers, Ist Assistant, was engaged in 1800-61 in completing the transgulation necessary to connect the Guzerat longitudinal series, on the parallel of 28°, with the Singi mendional series, which had been brought up from Bombay as far as Surat, by Captain Rivers, some years previously The connexion was satisfactorily accomplished, notwithstanding that the section of the party

Autocomized observations for estimate nore taken as two stations. Of the Meridianal Series, so exists of College, or copials Maley propose a follows — "It consumply farings by stated the series in installed by the valletes as of serrages that I have es yet over has to do with. The chieva, the form a protein of the inhabitation between "I realized that the series of the chieva man has on his back, assently him, if he stimups to compa, they into him down with a shower of across, story, precisions of his life. On this seconds, communication by mergengia as satisfacts they good in the proof of the series of the chieval through the continuation of the series of the serie

employed in selecting stations, got entangled in some malarious jungles, where both Europeans and Natives were attacked with jungle fever, and had to reture to Broach until the suchly season was over 1n 1861-02, the Graciant Longitudinal series was extended eastwards to the Khanisura series on the meridian of 75°, and a series of trangles on the meridian of Oodeypore was carried between it and the Karrachi Longitudinal, thus completing the triangulation of the northern portion of the Bombay Presudency. The principal operations involve 126 miles of triangles arranged in a double series, and about 190 miles arranged singly, the total number of triangles being 42, covering an area of 7,450 source miles.

Hydrabad Topographical Survey -The party was employed this season in triangulating the tract situated between the western boundary of Bastool, Ashti, Dhar, Nasnala, Mailghat, and Jilps Amnes, ucas the Taptee, embracing altogether about 3,000 square miles, the northern portion of which is covered with heavy forest, poorly populated, and exceedingly unhealthy In addition to the above, a party was employed in extending a minor series of triangles based upon the great arc side, "Badaili to Budgaon," to assist in connecting Major Brown's survey with the north and west portion of that completed during the seasons 1856-57 and 1857-58, embracing about 1,500 square miles Cholera having broken out, the work was much returded, notwithstanding this and the general unhealthiness of the season, a large quantity of work both in triangulation and topographical detail was executed by Mr Mulheran and his Assistants Credit is due to Mr Mulheran for the successful introduction of Native Agency into this branch of the operations

Ganjam Topographacal Survey—No. 1 party was employed in the Khond Hills of Goomsoon and the neighbouring country. Captain Saxton conducted the laying out and observing of a pincipal series of triangles, filled in with numerous secondary points, and re-entering on several stations of the previous assairus ascondary operations, which agreed extremely well in azimuths, latitudes, longitudes and heights All the other members of the party were employed in plane tabling, and surveyed 2,000 square nules

No. 2 party was employed under Mr. Nicolson in the survey of a portion of Cuttack, and the South West Provinces, while the triangul-

ation was advanced from a sade of the Ganjam Scuies. The area surveyed in detail on the scale of one mile to one inch was 2 320 square miles, and the style of mapping was in advance if any former year. Mr. Nicolson hkewise triangulated 2,300 square miles of country.

The Leveling Operations, under Captain Bianfill, of the late 5th Bengal European Cavalny, 2nd Assistant, made good progress, having in the two field sensous been carried from a point near Mittunkote, on the Indus line of Levels, to the Dehn Dhoon Base line wid Bahawul, poer, Ferozepore, Loodians, Umballa, and Sahaunpoor, and thone o on to the Snoine Base line in Central Indus, wid Meerut, Allyguih and Gwalnor, over a distance of 990 miles. In the course of these operations, stone Bench-marks were fixed at distances of 12 to 15 miles, and the most substantial milestones met with by the road ande were also determined, for future reference by Canal or other Engineers engaged in levelling operations. A satisfactory connection was made with the Ganges, and the Eastern Jumna Canal levels, and those of the Allshabad and Agia Railway, which are now capable of being reduced to the mean sea level as a common datum.

The Computing Office in Calcutta, under the Superintendence of Baboo Radanath, chief computer, was engaged in completing the tableate manuscript volumes of the General Reports of the Parisnath, Hurilong and Chendwai Meridiouni series, and in furnishing elements Ion the various Topographical and Revenue Survey parties requiring them In March last, Baboo Radanath retured on a pension, after 30

. The me the course of the levelling operations, it has often been noticed that though the full mendentionable obtained at each station by the respective observers differ if at all by almost impact optihis minute countities, the differences have a tendency to go one way, and have occasionally accumulated to large amounts On this curious and perplexing subject, Captura Brantill reserve as follows . "I think we can all subscribe to the following facts-The state of the weather and the senson of the year have a very considerable effect on our results, as shown by the difference between observers We have found that the apparent law of our differences is least developed some time in the middle of the cold season. In a run of bad weather (a e , bad for the work) the apparent law of our difference is for the most part marked when the atmosphere is clearest, and when we have supposed one observations to be fleest from crice, and conversely in a run of good weather, when the six is hazy from smoke or dust, or grewly agreated by wind, and in short, when we have found most diffiguity in reading the stayes, our results have most coincided with each other. Our differences do not comes to vary with the distances of the stayes. On the contrary the differences are neckura even more marked as the day grows older, and the distances of the states from the instrument are reduced. The general direction in azimuth of the line of our work has some connection with the cumulative differences, and we have noticed that the tendency to differ is more marked when procooling towards a certain point of the compass, than when proceeding towards the point towards its opposite"

years' service, during which he had repeatedly earned the approbation of the successive Surveyors General under whom he had served. On his resignation it was deemed advisable to income the computing office from Calcutta to the Head-quarters of the Trigonometrical Survey at Debra Dhoon, to bring it into more direct connexion with the Superintendent of the Department, and also with the field parties whose computations it has revised and collated.

The Drawing Office, under supermissadence of W H Scott, Esq., Civil Assistant, 6 T Survey, was chiefly employed in comprining Maps of Kashmir and Ladak, from the plane table sheets sent in by Captain Montgomerie The first of these large maps was transmitted to the Home Government, the second was well advanced Two orgunal preliminary charts of the Transgulation in different parts of India were forwarded for the use of the Surveyor General's Office, and duplicates prepared for the Geographer to the Secretary of State for India Triplicate charts were also constructed for the manuscript volumes of the General Report

Between the completion of a Survey, in this country, and its publication, a long interval invariably elapses, during which even the Supreme and Local Governments are without access to valuable information, acquired but unimpartible, because of the costliness of manuscript maps and the time occupied in their constituction. An attempt was therefore made to employ photography for making rapid copies of maps and charts, as a temporary substitute for the final engravings This process has of late year been extensively adopted in the Ordnance Survey of Great Britain for reducing maps, as a substitute for the pentagraph, and two complete sets of photographic apparatus were sent out to this country by the Secretary of State for India, for similar employment The operation was by no means easy, for the apparatus had to be specially adapted to make full scale copies, and not reductions merely, for which it was originally intended, and the maps required to be drawn with special reference to future copying or reducing by photography An ordinary finished map cannot be reduced without a large portion of the names becoming too microscopic to be easily legible In the first Kashmir Map the rivers were colored m blue, and the broken land and low hills in red, the higher ranges being in Indian ink. Consequently a photograph of it would show no nivers, and would invert the depth of shading of the high and low hills, bringing the latter into excessive prominence.

Captum Melville, who has already been mentioned in connection with the Topographical Survey of Kashnur, attained considerable skill as a photographyr, and succeeded in making an evcellent reduction to half scale of the second Kashnur Map, bettor any names were punited on it. The names were afterwards inserted by hand, and were then copied to full scale, and afterwards printed for circulation

After a continuous service of 32 years, during 17 of which he Superintended this extensive and important Scientific Department, Sir Andrew Waugh retired from the service, concluding his administiation with the following remarks —

"In the progress of the survey in various parts of India, during the period I have commanded the Department, many instances have occurred in which the skill, endurance and resources of my officers have heen severely taxed, and in which obstacles-physical, social and chmatic-have been overcome, in a style, which if known, would justly entitle those who have been employed in such arduous works, to the applause which is conceded to the highest triumphs of British energy The almost impassable bairies of the greatest mountain range in the world, covered with perennial snow, have been unable to check the progress of our operations, for the Himalaya has been crossed and recrossed, and our stations planted on peaks never before trodden by the foot of man, the swampy morasses and deadly forests, in several parts of India, have been traversed, and many tracts of hilly country covered by primoval jungles, scarcely inhabited by human beings, and forming almost terræ incognitæ, have been covered by our stations. The Little Desert has been crossed by our triangulation, and several chains of great length have been carried across the Runn and its conterminous tracts, uniting among themselves the worst features of the desert and swampy morasses and jungles of other parts of India All these undertakings have been arduous in the extreme, and have been achieved with small numbers and most madequate means.

"The accuracy and precision which have characterized the Geodetical operations, the extraordinary excellence of the Levelling, and the beauty and fidelity of the Topographical delineations, are the best criterions of the professional ments of the members of the Survey Department in all its branches, while the compilations in office, Luthographic publications, the labors of the compilates, and the skilful work of the Mathematical Instrument Decartment, are equally deserving of praise, and render it necessary that I should express my obligations to all who have shared in the work, in the field or office

"From my subordunates, un every grade, with whom I have been assocated, and to whom I am so largely indebted for the success that has rewarded my labor in the Department, I have always received the most willing and able assistance in every branch of the work. Their chearful enterprise and manly endurance have been conspicuous on every occasion, and a more able, rehable, and loyal body of gentlemen does not cust in Her Majesty's Service in any pait of the world."

Sir Andrew Waugh was succeeded by Major (now Lieut-Colone) J. T. Walker, R. E., as Superintendent of the Great Trigonometrical Survey, and by Lieut-Colonel Thulher, R. A., as Surveyor General of India

### NOTE BY EDITOR

This History, having been brought up to the date of the Survivor General's Annual Roports, which we now regularly published, and of which that for 1662-63 has already appeared in the 1st Vol of these papers, will for the pargent be concluded

# Correspondence.

THE Editor acknowledges with thanks the receipt of the following cos -The Tonse Budge-Fort William Water Supply -Theory of Arch-Railways in War-Rajpootana Road Specifications-Masonry ched Ribs for Bridges-Road Tracing in South Canara-The Bombay venue Survey

### ON IRON TIE-BARS FOR ROOFS

#### To the Editor

DEAR SIR .- My attention has been arrested by a paper in your last Number, on Iron e-bars for Roots, in which e smeuler result is obtainthat the housental thrust greatest when the learth of o cucular arch is zero. It clear that the fallacy has the assumption, that T, o re-action at C, the spring the aich, acts in the tannt to CB This must not assumed, as the following iculation will show -The half-such AC, is mainned in equilibrium by

ree forces , viz (1) its weight P, acting in the vertical QGP, through the centre of avity G, (2) a horizontal thrust H, acting, at some point P, in the line AB which vides the arch into two equal parts, in the direction PQH, cutting the vertical in uch P acts in some point Q , this horizontal thrust is the resultant of the horizonpressures of the several elementary portions of the rount AB against each other . ) the re-action T at the spring of the arch C As there is equilibrium, the direcm of this force T must pass through Q

The position of the point P is not known, further than that it lies between  $\Lambda$  and B. It will be difficunt for different lengths of the arch, and therefore BP is some unknown function of  $\theta$ . Here, then, ambiguity enters the problem to be solved, at the very beginning

Let 
$$FA = a$$
,  $FB = b$ ,  $BP = z$ 

Taking the moments of the forces about the point C, we have

II CE = P CM or II  $(z+b \text{ vois } \theta)$  = P (CD - MD) = P  $b \text{ sin } \theta -$  P MD

If we are the weight of a houroutal param of the numeral, of the arch, at length being the width of the bridge, and its vertical section being a squire unit, then  $P=\frac{1}{2}$  to  $\theta$  ( $\theta^2-b^2$ ), and by the process of obtaining the centre of gravity by the Drifter-ential Calculus—

$$P MD = \frac{1}{8} w (1 - \cos \theta) (a^3 - b^3)$$

. If  $(x + b \text{ vois } \theta) = \frac{w}{2} b (a^2 - b^3) \Big( \theta \text{ sin } \theta - \frac{3}{2} (1 - \cos \theta) \frac{a^3 - b^2}{a^3 b - b^2} \Big)$ (I would how observe that when  $\theta = 0$ , thus formula makes H = 0, as it should do

Put  $\frac{2}{8} \frac{a^2 - b^3}{a^2 b - b^3} = \mathbb{N}$ , and  $z = b \ x$ , it is not difficult to show that  $\mathbb{N}$  is always

greater than unity , the quantity to be made a maximum 19— 
$$u = \frac{\theta \sin \theta - (1 - \cos \theta)}{x + 1 - \cos \theta}$$

As x is an unknown function of  $\theta$ , we cannot differentiate this, and the solution of the mobilem is impracticable

I will take the following extreme case. Suppose the horizontal thrust to great, that the point of I so in the ways of moving to the left, the earl of supposition get A, and therefore the joint AB of opening at B. In this case P will be at A, or x=a-b, and x=n-1, if a=a+b then also  $N=\frac{2}{3}\frac{a^2}{n^2}-1=\frac{2}{3}\frac{n^2+n+1}{n+1}$ , n is always ereast whin 1, and

 $u = \frac{\theta \sin \theta - (1 - \cos \theta)}{n - \cos \theta}$ 

The small method of the Differential Calculus will lead to an equation very difficult to solve were by approximation. The following course may be pursued Having determined the numerical values of a and N, substitute them in w. Then tabulate the values of w for soccessive values of  $\phi$ ,  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$ ,  $v_4$ ,  $v_5$ ,  $v_6$ ,  $v_6$ ,  $v_7$ 

J H. P.

CENTRAL INDIA, January, 25th, 1866

# Connespondence.

True Editor acknowledges, with thanks, the second of the following papers — Pendulum Operations of the G T Survey—The Double Jaland Linghthouse— Velocity and Sunface Slope of Canala—Glared Thies for Roofs—Preshytetian Chuich, Allahabad—Remedy against White Ants—Breach of the Coleroon Amerit—The Sholspore Tank—Memo on the Markmada Bridge—Reports on the Hastings Shoal

#### ON IRON TIE-BARS FOR ROOFS

#### To the Editor

Sir,—I have noticed out A's case, in No IX Vol II, of the Professional Papers Roof 24 feet span, 6 feet rise, and 6 inches thick, weight of material, 180 lies The maximum horizontal thinst for the case of location is 933 lis, for the case of

The maximum norizontal things for the case of lotation is 333 ms, for the case of

The point of maximum thrust or joint of rupture is 124 degrees above springing level—this is when A should put his tic-rods—and up to this joint he must build his backing

He might reduce the chameter of his tie-rods to 2-inch with perfect safety. The messure on the joint will not exceed 23 lbs per square inch

I should mention that in working out the above I used Petri's Formula and Tables, the general method being the same as that given by I H P

Yours faithfully, A J H

GHURWAL, | 6th March, 1866 |

#### THE "COMPTAGE AMBULANT"

DEAR SIR,—It seems to me that, in the calculation of the "Comptage Ambulant," in page 88, of Vol. III, Mr Hughes has just reversed the position of the mians quantity, and that the rule ought to be—

When the traffic is the same up and down the road, it equals the number of carts

met by the observet, added to the number of earts which pass him, but diminished by the number of cauts which he overtakes

Take an example -

Suppose the traffic equal up and down, and that it is 20 carts each way in an hour, all going at the rate of 4 miks per hour = that is, a total of 10 carts. And suppose the observe is rate of progits is 2 miles per hour.

The observer takes a wall, of 2 mules from A to B, and as soon as he leaves A, carts begin to pass him which left A when he did, and he sects catts which left B half an hour before. When he reaches B the last eart passes hun which left A half an hour before, which is half an hour after he stated.

Again-

Suppose his rate of progress to be 8 miles per hour. He walks from A to B in a quarter of an hour, and over takes cants which started a quarter of an hour before him whereas he met is early which started from B half an hour before him.

That is, he meets the carts of three quarters of an hom, = 15

Deduct the carts of a quarter of an hom which he overtukes. = 5

Total carts in a quarter of an hour, the time he took to go

That is again-40 carts per hour

Yours faithfully, W. J. L.

April 25th, 1866

## Congespondence.

THE Editor acknowledges, with thanks, the receipt of the following papers —The Aden Tanks—Roads in Coogs—The Hunon Budge—Breach of the Coleroon Ament—Manufacture of Inigation Pipes—Piactucal Suggestions in Road-making—River Works on the Gogra—Kaiwar Halbom Works—Waterway of the Sye Budge

#### TRON THE PARS TOR BOOKS

#### To the Tileton

DEAR SIR,—Could you find room in your next issue for the following remarks in reals to J. H. P's letter in No. 10.

- 1 It does not seem to me to be singular that the value  $\theta=0$ , should give the maximum horizontal thrust. It merely shows that the horizontal thrust, expressed as a function of the variable  $\theta$ , is a maximum when  $\theta=0$ , or in other language, that the rown
- 2 I do not take fraction into account any more than J II. P does colorson: If follows necessarily from thre, that the resultant of the two forces applied to the half and (it sows weight and the horizontal thrust) must act at rights angles to the joint For it with not, the resultant could be resolved into two forces—on, acting in the infection of the tangent would be supported by the reation of the joint, the other parallel to the joint, unless counteracted by rischian (which I do not take into consideration), would cause the failuse of the north by violatine claim the violated voussour.
- 3 Runkino (Applied Mechanics, page 204) determines the horizontal thurst exactly as I have done. He says: "when the point of supture is the crown of the arch at the already have shown this."

#### $H_a = n_a + \epsilon$

- po being the intensity of the vertical load, and to the radius of curvature "
- I obtain the same result by inding the value of the resulting vanishing fraction.

  But the principle is exactly the same, and if Hanking is wrong, I am quite content
  to be wrong also.
- 4 J H P's Fommla (although no doubt perfectly concet on the supposition that the arch mass on the edges of the vorveous) sy quint, mapplicable in pactice, from the enomenos labor of calculation it citatle. Patit has calculated Table, for J H P's formula, by means of which I have been able to compact, has coulds with mine, and in every case my formula gives the infer result. These Tables of Petit are now very exacee, and without them J II P's formulas is useless.

5 My formula is an mathematically correct as J. H. P.'s, and has the great advantage of example a site is sufficiently implicable in machic

vanity, of giving a site itsalf, and of being realthy upplicable in practice.

Should you wish it, \* I can give you a comparative stitement of the results of
the two togonals, as amplied to reason as usually constructed.

Yours truly,

CAMP, BACKLE, 1

The above was accidentally delayed in transit -- [ED]

THE "COMPTAGE AMBULANT"

Str. - Your correspondent, in the last number of Protessional Papers, is perfectly light

The mistake, a clerical error, occurs in putting the formula C=O+M'-M' into words

When punting the sentate of his volume, well von knullv cost as tyage 90, line 5, repnd, "That when the faulth; is the same up and down the road, it is equal to the number of costs met by the observer group in his opposite direction, addied to the number is shad pixed him cours in the same direction which he passes "" new and of," "That is here in traffice is the same in cost of which he passes " new and of," "That is here in traffice is the same in pand down the road, it is equal to the number of certs met by the observer group in his opposite direction, added to the number longers group in the same direction which yes him to be same direction.

W J L's letter affords numerical proof of the correctness of the formula

Yours faithfully,

A J Hugues

HIMALAYA CLUB, 1 20th June, 1866

NOTES ON LEVELLING

DRAR SIR,—K C L in his excellent remarks on Levelling and Bench-marks in your February number, recommends the broad arrow and har used by the Ordanace Survey, but he does not state what portion of the



but he does not state what portion of the horizontal hat forms the bench-muk. The groove on he is perhaps half an inch to an inch wide, and the marginal sketches show that there are three distinct positions in which the bottom of the staff may be hald, making a considerable, difference in

its level. It would therefore add much to the value of K. C. L's paper if he would clear up the point

Your truly,

8th May 1866

\* Yes, let us have it - [ED ]

#### A SUGGESTION

MY DEAR SIR,—Then are few men in the P W Depaitment who hate not, it some time or other, suffered in taking over a new driving, from the difficulty of finding out the previous history of the large works which have been some time in hand. The relieved officer's Mome of works in hand is seldom of much use, except for just the current arrangements.

In my own case, I have past taken over a drasson in which there are several hearts works, shout which correspondence has been gauge on for very many years, and actual work some five or w. years. Alterations have been now and aguin owlered, and many roward estimates sometimely, and generally each work has been curried on on the courage estimates, so that no one specification has been followed throughout Just lataly some pocultar department from my specification has come to light, and own comes 60 verament and calls one, who of this, and why did he do it? Now, to make myself acquainted with the works, and answer such questions as the above, I have to hint up correspondence and piogress species for many yours, and then I can't do it. I shall lose the division again soon, and my successor will have all the trouble over nearly.

Now all this touble and confusion might be remedied, and also any unauthorised departure from sanctioned specification much clesched, if every Excentive Engineer had to keep a running note or picers of all correspondence on all large works separate for each, in something like the accompanying form

| Zutters received and despetched | Abstract of Contemporary received of state of Contemporary received of Contemporary received of State of Contemporary received of State of Contemporary received of Contempo

ABSTRACT OF CORRESPONDENCE, &C, ON\_\_

The posting up should be done, I think, by the Excentive Engineer himselt, and he should enter a work in the book when it had been six months, say, under discussion, posting up the back six months at once

I think the advantage of much as record to every one concerned, will be readily allowed, and I don't think the labor would be a heavy addition to any one. Super-intending, Eugeness would for their own interest see that it was kept up, and each Pecentive might fet that others are doing the same, so that he would get this benefit when the exchanged Pethags some of your conceptualess might improve on my take, and suggest hour it could be brought into preaction.

Yours sincerely, A. M. B

#### To the Editor

SIR,—An idea struck me a day or two ago that a uniform discharge, through a pipe with varying heads of water.



so that the lower the velocity of the water the larger the ordice would be, and the greater the velocity the smaller the ordice. Will not favor me with your opinion as to whether it would be of any practical value or not?

# Your obedient screant,

H H

Make up a model and try it. The difficulty attending the solution of this problem has in the practical working samplicity of construction is a sine qua non - [ED]

# Correspondence.

THE Editor acknowledges, with thanks, the accept of the following papers —The Dramago of Madius—Improvement of Parer Navagation—Public Works in Beata—Biscalo fit the Xishima Ameut—Chunch at Steamer Point, Adem—Lakh Irugation Project—Poona and Kirkon Water—Smuly—Princation in the South Madrata Comstry

#### A SUGGESTION

DEAL SIR,—In reading a suggestion by A M B in the correspondence attached to the last number of the Professional Papers, it struck me that it would be pacterable to bund the Correspondence with the Estimates in blank cores

It seldom happens that large weaks are carried out as oraqually designed and estimated, and the advantage of this system is, that on office cuts upon of a large weak, has all the most important correspondence from the beginning up to date, and there is no necessity for a textring to "fift," for a letter upuned to sucke a particular purpose. I would only loud such letters as course, neglectors the distinction of the outgrain plants and specification, reports or uniscal occurrations, or distinction consisting on the weaks, street estimates, and the order secreted from Government. A note in the ordinary amenda, "in the abstracts of thitms "secreted and dispatched" round it done show where the letters invest from their project places in the "files," are to be found.

I am now doing this for my own convenience, and if relieved before the work I have in hand is finished, the relieving officer will have excepting it his finger ends

CAMP, KOTE, 15th September, 1866

ACC

#### IRON TIE-BARS FOR ROOFS

SIR,—Being much interested in the discussion which has alisen regarding tre-bars for roofs, on account of its relation to my theory of arches, I beg to offer a few remarks on the subject

Your correspondent "A" appears to have fallen into a serious error, in regarding the horizontal thrust of such arched roofs as a variable quantity. It ought not to

7

be necessary to prove that this us a constant, but that there may be no doubt I quote from Rankne. "The purasples " a set appealable to linear anches under northern Rankne." "The purasples " and no active mode restricted loads, and in such nucleon, the quantity denoted by II in the tomula as a constant that on, in a direction paper parking for the load " [1", 1", 1"] Deproperty, 1861, p. 201] But " A" must regul if as a numble tonce, because he may, 1862, p. 201] But " A" must regul if as a numble tonce, because he may, when the largest of III, of the his roundal threat [Projeconnal Pupper, Norember, 1863] If, on the his roundal threat [Projeconnal Pupper, Norember, 1865] If makes this statement, appraisently, on account of the variable feature of  $\theta$ , and accordingly he finds the maximum value of II when  $\theta = 0$ , and cost  $\theta = 0$ . But the necessity this  $\theta = 0$  should have a maximum value does not exist, for P is also variable, and the product of two variables may be a constant, as from instance  $xy = x^2$ . And thus we exclid what would come in an arch built according to my theory, and not intended to coars any moving tood.

But the arch on which "A" reassons is not no designed, for it is assumed to be of equal fluckees a thoughout. I shall therefore proceed to show, that in this case also, we may not inter that the box control threat must have a maximum value. For the expression II = 000 its tuce of one, case only, vis that in which the line of pressure is a circle, concentie with the arch. And if the thickness of the arch be uniform, the how of pressure not as circle, but it need valuing out autant, to which the formula does not apply, unless we measure the angle 9 at the centre of curvature, which is very difficult from the centre of the arch.



The way in which I should apply my theory, to determine the strain on the tie-bai is as follows —

I know that when the line of pressure vs a crole, the bouncoind threat is ten time the weight of a portion of the structure at the crown of the such, the length of which is  $\frac{1}{10}$  of the indius of the line of pressure. For in Table III. Professional Papers, August, 1866, which is perfectly general in its application, making R = 1 and H = 0.1, 1 found R = 0.0050 where Pm was halt the weight of the varied block of the crows. Therefore  $H = 10\left(\frac{1}{10}R \times z \times w\right) = Ren,$  where  $R = indius of Line of Pressure is a circle passing through the models of the arch-ing, I get <math display="inline">R = \tau \times \frac{\pi}{2}$ ; and therefore  $H = \frac{\pi}{2} [2\pi + z^2]$  which is  $\pi^2 h^2$  from the Lauty, because I know that the Line of Pressure is not really a circle, I should enquire whether the value thus obtained be more one of the track of the arch-ing, I get  $R = \tau \times \frac{\pi}{2}$  and therefore  $H = \frac{\pi}{2} [2\pi + z^2]$  which is channed be more or easily a circle, I should enquire whether the value time obtained be more or easily a circle, I should enquire whether the value time obtained by widther

weight on the haunches, which would increase the horizontal thrust, I find that the calculated value is greater than the actual, and may be used with confidence to determine the strength of the-bar

The formula H=P os  $\theta$  is perfectly correct for an arch theosexically balanced, in which the Lince of Presson or a cucled, concentin with the arch And for any small are near the co-orn, the weight is the same whether the arch be theoretically balanced or not Hence  $+A^{**}$  give a courset white, from the m-th of equal thickness, by taking  $\theta \equiv m$  inflative smally small m, and  $I \not\equiv \theta p$  metally the sean, from the theoretically balanced and, by taking  $m \in \pi_{-1} \not\equiv R$ , (where  $\theta \equiv \pi^{*} \not\equiv 4$ ). But the value which we thus obtain for II is strictly tage only of an arch theoretically balanced and not strictly two of an arch theoretically balanced, and is not strictly two of an arch of equal thackness throughout

I observe that you con-condents" A J II "(in the uses of Man), withing on this subject says "The point of maximum thust, or point of ruption, is Lif degrees above springing level—this is where "A" should put his to-tods, and up to this point he must build his backing." But the testods are not introduced for the purpose preventing the arch from changing its shop. This is evertua, because if the abstracted were immortable, no-rods would be unnecessary. They are required to prevent the abstracts from moving, those being only then walls, naturing in stability sufficient to resist the hoursontal thrust of the such. Therefore the tre-tods must be put at the level of springing, and nowhere else, to be seld to the best divintage. If they were placed 12½ degrees above this, they would afford no security against the failure of the rod.

ALFXANDER II MACNAIR

- 20th August, 1866

